# भूमिकी ।

विद को श्रिति श्रीर धर्मशास्त्र को स्मृति कहते हैं । इसलिये मनुस्मृति का श्रर्थ मनु का वनाया धर्मशास्त्र हुआ । यही याज्ञवल्क्यस्मृति का भी श्रर्थ है ।

धर्मशास्त्र में उन अनेक कर्मी का विधान कहा है। जिनसे मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष को पाप्त होता है। यह वात एक श्लोक में स्पष्ट है:—

### 'प्राप्नुवन्ति यतः स्वर्गमोक्षौ धर्मपरायणे । मानवा मुनिभिर्नूनं स् धर्म इति कथ्यते ॥'

सारांश यह है कि जिस कर्म के करने से शारीरिक और पान-सिक भानों की जनति और सच्चगुण की दृद्धि हो, वही धर्म । पदार्थ है। इसके विरुद्ध, जिस कर्म के करने से तमोगुण के क्रोध, मोह आदि भानों की जनति हो, वही अधर्म है। धारण के लिये है इसलिये धर्म कहा गया है। इसको धारण किये विना लौकिक और पारलौकिक सत्य सुख मनुष्य को कभी नहीं मिल सकते। धर्म के सहारे जो सुख उत्पन्न होता है, वह चिरकाल तक स्थिर रहता है। धर्म के अनेक अङ्गों में, किसी एक का भी पूर्ण रीति से साधन अर्थ, काम और मोच देने में समर्थ होता है।

यही शास्त्रों का सिद्धान्त और ऋषि-मुनियों की आज्ञा है। धर्म ही के सहारे अनादिकाल से संसार ठहरा है। धर्म क्या है ? उसके कितने विभाग हैं ? कैसे वे धारण किए जाते हैं ?

इत्यादि विषयों का मनु आदि समृतियों में विस्तार से मितपादन किया गया है। याज्ञवल्क्यसमृति के आदि में 'मन्वात्रिविष्णुहारीत –' इत्यादि कई समृतियों के नाम हैं। इससे निश्चित होता है कि इन सब समृतियों को देखकर, सबका सारभूत याज्ञवल्क्यजी ने अपनी समृति बनाई है। मनु के बाद याज्ञवल्क्यजी का ही नाम लिया जाता है। वे बड़े महिंद, ब्रह्मज्ञानी और योगी थे। उनका स्थान भ्रम्वियों में बहुत ऊँचा माना गया है। इसलिये उनकी समृति भी सर्वमान्य है।

इस स्मृति के सिता, आप वाजसनेशिसंहिता और शतपथ-ब्राह्मण के भी आविभीवकर्ता हैं। एक योगशास्त्र को भी आपने बनाया है। बृहदारएयक-उपनिषद् को आपने सूर्यभगतान् से माप्त किया था। यह बात स्त्रयं इस स्मृति में लिखी हैं:—

'ज्ञेयं चारएयकमहं यदादित्यादवासवान् । योगशास्त्रं च मत्त्रोक्तं ज्ञेयं योगमभीप्सता ॥' ( प्रायक्षित्ताच्याय, रुक्तो० १० )

पाणिनिसूत्रों के वार्तिककार सुप्रसिद्ध कात्यायन ने अपने सर्वातुक्रमणीनामक ग्रन्थ में—

'शुक्कानि यज्तंषि भगवान् याज्ञवल्क्यो यतः प्राप तं विवस्वन्तम् ।

श्रीर शतपथत्राह्मण के शेष भाग में लिखा है-

'अदित्यानीमानि शुक्कानि यजूंषि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनाख्यायन्त ।'

्र इन सब लेखों से याज्ञवल्य के मुकट किये हुए वैदिक भाग का पता पूरा मिलता है।

#### याज्ञवल्क्य का समय ।

पाणिनि ने अपने सूत्रों में वाजसनेयी, शतपथ और याज्ञ-वल्क्य इन नामों के विषय में कुछ नहीं लिखा। 'पुराणकोक्षेषु बाह्मणकल्पेषु' इस सूत्र का वार्तिक कात्यायन ने इस प्रकार लिखा है—

'पुराणप्रोक्तेपु बाह्यणकरपेषु याज्ञवल्क्यादिभ्यः प्र-तिषेधस्तुल्यकालत्वात् ।'

श्रीर पतञ्जलि ने महाभाष्य में लिखा है-

थाज्ञवल्क्यानि बाह्मणानि । सौलभानीति । किं कारणम् । तुल्यकालत्वात् । एतान्यपि तुल्यकालत्वात् ।

इन लेखों से स्पष्ट हुआ कि पाणिन के वाद याज्ञवल्क्य के ब्राह्मण ग्रन्थ आदि प्रसिद्ध हुए और वे कात्यायन के सम-कालिक थे। कात्यायन का समय पाणिनि के वहुत पीछे और -पतर्ज्ञाल से पहले, ईसा के पूर्व मायः चौथी सदी में ऐतिहासिकों ने निश्चित किया हैं\*।

कात्यायन के समकालिक ही याज्ञवल्क्य हैं। तभी उस समय इनकी प्राचीनों में गणाना नहीं हुई। कात्यायन वहे प्रतिष्ठित वैदिक ऋषि थे। इन्होंने यज्ञुत्रेंद का माध्यन्दिन प्रातिशाख्य, सर्वानुक्रमणी, वैदिक वल्पसूत्र श्रीर सूत्रवार्तिकों की रचना की है।

<sup>\*</sup> पाणिनि-कात्यायन-पतअलि के समय-निर्णय का पूरा विचार गोरूडस्टुकर-कृत 'पाणिनि' नामक प्रन्थ और सुप्रसिद्ध डाइर भाएडारकर लिखित 'पतअलि का समय' श्रंग्रेज़ी में श्रीर इन सवके मतों की श्रालोचना स्वर्गीय वावू रजनोकान्त गुप्त के 'पाणिनि' नामक वँगला निवन्थ में देखना चाहिए। श्रीण भी कई लेख लोगों ने लिखे हैं—पर सबके मूल उक्त श्रन्थ ही हैं।

याज्ञवल्क्य श्रीर उनकी ब्रह्मवादिनी मैत्रेथी तथा गार्गी नामक धर्मपत्नियों का उपारुयान, बृहदारएयक उपनिषद् में वड़ी उत्तम रीति से वर्णित है।

### मैत्रेयी।

यह मित्र नामक विख्यात पिएडत की कन्या थी। बाल्यकाल से ही पिता से पूर्ण शिक्षा पाकर विदुषी हो गई और पिता ने याज्ञवल्य के साथ उसका विवाह कर दिया था। मैत्रेयी का ब्रह्मविद्यासम्बन्धी गृढ़ विचार जिन्होंने बृहदारएयक में पढ़ा होगा, वे ही उसके ज्ञान-गाम्भीर्य का पता पा सकते हैं।

जिस समय महर्षि याज्ञवल्क्य वानप्रस्थ-आश्रम जानेवाले थे, जिस समय मैंत्रेयी से जनके साथ तर्क हो गया । महर्षि ने अपनी सम्पत्ति के दो भाग करके दोनों ख्रियों से ले लेने को कहा, यही तर्क की जड़ है। तब मेंत्रेयों ने सांसारिक सम्पत्ति की असारता वर्णन करके कहा—क्या में इस सम्पत्ति से मोक्ष को आप्त हुँगी ? महर्षि ने उत्तर दिया 'नहीं'। यह सुनकर वह बोल उठी—

'येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्याम् ?'

श्रधीत जिस धन की पाकर में श्रमर नहीं हो सकती, उस धन की लेकर क्या कड़ेंगी १। इस मकार लम्बा संवाद है।

### गार्गी ।

यह मैंत्रेयी की सपत्नी थी। उसके पिता का नाम रचक्तुथा। रचक्तु भी मुनि थे। जिन दिनों मैंत्रेयी छीर गार्गी ब्रह्मविद्या के विचार में मग्न रहती थीं, उन्हीं दिनों में राजा जनक भी ब्रह्मविद्या के विचार में लगे रहते थे। उनको जब कभी किसी किंदिन विषय में संदेह होता था। तभी वे श्रनेक विद्वान ऋषि-मुनियों को बुलाकर सभा किया करते थे।

राजा जनक ने एक वार यह किया। उसमें एक हजार गायों के दान करने का तिचार किया। सव गायों के सींगों पर दस-दस अशिक्षयाँ वाँघ दीं। इस वड़े यह में द्र-द्र के ब्रह्म-हानी निमन्त्रित होकर आये। यह के अन्त में जनक ने पिएडत-मएडली से कहा—आप लोगों में जो सबसे अधिक ब्रह्मज्ञानी हो, वही इन दस हजार गायों को पा सकता है। यह सुनकर कोई भी लेने की न उठा। हजारी ब्रह्महानियों में सबसे अधिक होने का कीन साहस करता?

जब कोई न उठा, तो याज्ञवल्क्य गायें लेने को तैयार हुए।
यह देखकर, पिएडतमएडली का मन कुछ मलीन हो गया, पर
किसी ने कुछ न कहा। याज्ञवल्क्य सबसे श्रेष्ट ब्रह्मज्ञानी हैं, यह
सभी मानते थे। इतने में उस सभा से गार्गी उठीं श्रीर महिषे
की श्रोर देखकर कहा—क्या इस मरी सभा में सबसे श्राधिक
ब्रह्मज्ञानी श्राप ही हैं ? महिष ने उत्तर दिया 'हाँ'। तब गार्गी
ने कहा—इसको सिद्ध करना चाहिए।

वसः लं । प्रश्नोत्तर होने । गार्गी के प्रश्नों ने महर्षि को व्या-कुल कर दिया । सभा देलकर चिकत हो गई श्रोर सव लोग ब्रह्मवादिनी गार्गी की प्रशंसा करने लगे ।

इस प्रकार, लम्दे-चौड़े उपाख्यान वड़े ही महत्त्व के हैं, जिनसे प्राचीन समय के विद्या-विज्ञान का विकाश पूर्ण रीति से ज्ञात होता है।

# याज्ञवल्क्यस्पृति की टीकाएँ।

इस स्मृति पर अपरार्क, विश्वरूप, विज्ञानेश्वर श्रीर वाल-

स्भट्टी-कृत टीकाएँ प्रसिद्ध हैं। इनमें विज्ञानेश्वर-कृत 'मिताचरा' टीका है। यह वहुत प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित टीका है। यह संस्कृत-विद्यालयों में पढ़ाई जाती है। वास्तव में विना गुरु से पढ़े। इसकी व्यवस्था की उलभ्रत दूर नहीं होती।

श्रीराङ्कराचार्य के मतानुवायी विज्ञानेश्वर वहे प्रतिद्वित विद्वान् हो गये हैं। मिताक्षरा की एक हस्तिलिखत पुस्तक १३८६ की लिखी, पिसद्ध पुरातत्त्वज्ञ डाक्कर वृत्तर साहव को मिली थी। उसके श्रन्त में विज्ञानेश्वर के विषय में दो चार श्लोक लिखे थे। उसके मूल पर डाक्कर वृत्तर का श्रनुमान है कि विज्ञानेश्वर एकाद्य किया द्वादश शताब्दी में थे। विज्ञानेश्वर ने धारेश्वर का नाम लिखा है, जो सम्भवतः धारा के प्रसिद्ध भोज ही हैं। भोज का समय निश्चित ही है। इसलिए ११ वीं सदी में (अर्थात् श्राज से ८०० वर्ष पूर्व) मिताक्षरा का वनना सिद्ध होता है।

उक्त रलोकों से यह भी ज्ञात होता है कि विज्ञानेश्वर दक्षिण देश के प्राचीन कल्याणपुर (वर्तमान. कल्याणी ) नामक स्थान में, किसी विक्रमादित्य के राज्यकाल में थे—प्रथम किंवा दूसरे विक्रमादित्य के नहीं। यह कल्याणपुर स्थान बहुत दिनों तक चालक्यवंशीय राज ओं के अधिकार में भी था। यह सब हत्तान्त ढाक्तर ब्लर साहब ने रायल एशियाटिक सोसाइटी बंबई के, सन् १८६८ के जनल में प्रकाशित किया था।

मितान्तरा का इस देश में तो आदर वहुत है ही, अंग्रेजी में भी इसके दो तीन अनुवाद हुए हैं, जिससे दिशीय परिडतों को भी इसकी प्रामाश्विकता विदित है।

ः बहुती का अनुमान था कि . वालम्भट्टी को बनानेवाली इस

नाम की कोई विदुषी स्त्री थी, परन्तु काशीप्रान्त में प्रचलित जनश्रुतियों से, उस स्त्री के पित वैद्यनाथ पायगुएंडे-कृत वह सिद्ध होती
है। ऐतिहासिकों का निश्रय है कि श्रठारहवीं सदी में पायगुएंडेजी काशी में वर्तमान थे। वालम्भट्टी टीका बहुत वड़ी है,
उसकी बहुत से धर्मशास्त्रीय प्रमाण वाक्यों का भएडार सम्भना
चाहिए। इस देश में, सांप्रत में, इस ग्रन्थ को प्रकाशित करने
की चेष्टा हो रही है।

याज्ञवल्क्यरमृति का भितः चारा के साथ हिन्दी अनुताद ठीक ठीक अभी पकाशित नहीं हुआ। बंबई में दो एक निकले हैं, परन्तु वे मूल से भी कठिन और जटिल हैं—उनसे कोई लाभ नहीं उठा सकते। हाँ, मूलस्मृति के दो एक उत्तम अनुवाद अवश्य पकाशित हुए हैं।

यह हिन्दी अनुवाद जिसका मैंने शोधन किया है, लाहीर श्रीरियण्टल कालेज के संस्कृताध्यापक स्वर्गवासी पं० श्रीगुरु-मसाद शास्त्रीजी का किया हुआ है। इसका मथम संस्करण अव से कोई २७ वर्ष पहले मकाशित हुआ था। इसकी भाषा पुराने ढंग की थी, जिसे मेंने वहुत कुछ अदल-बदल करके सीधी बोल-चाल की भाषा का रूप दे दिया है और कहीं-कहीं नोट भी लिख दिये हैं। आशा है, हिन्दी-प्रेमी इस अनुवाद से याज्ञवरन्यस्मृति के गृह भावों को सहज ही समभ सकेंगे।

नवल्रकिशोर-विद्यालयः ( निवेदक गोमतीतटः लखनऊः ७।१।१५ विरिजामसाद द्विवेदी

#### श्रीगरोशाय नमः ।

ह्राज्याक्राध्नाधनाधनाधनाधनाधनाद्वे हे याज्ञवल्क्यस्मृतिः हु ह्राध्नाधनाधनाधनाधनाधनाधनाधना

#### **ञ्राचाराध्यायः ।**

योगीश्वरं याज्ञवल्क्यं संपूज्य मुनयोऽब्रुवन् । वर्णाश्रमेतराणां नो ब्रूहि धम्मानशेषतः ॥ १ ॥ मिथिजास्थः स योगीन्द्रः क्षणं ध्यात्वा त्रवीनमुनीन् । यस्मिन् देशे मृगः कृष्णस्तस्मिन्धम्मीनिबोधत॥२॥

ॐ नमः शिवायः।

### उपक्रमप्रकरण।

किसी समय सोम श्रनस् श्रादि मुनियों ने योगिश्रेष्ठ याह्नवल्क्य
मुनि की भली भाँति पूजा करके पूछा कि महाराज! ब्राह्मण श्रादि
वर्ण ब्रह्मचर्य श्रादि श्राश्रम श्रीर दूसरे श्रनुलोमज मितलोमज संकर
जातियों का सम्पूर्ण धर्म इमलोगों से किहिये ॥ १ ॥ मिथिला
नगरी में रहनेवाले योगीश्वर ने क्षणभर ध्यानकर, मुनियों से कहा—
जिस देश में काले हिरण होते हैं, उस देश के धर्म सुनो ॥ २ ॥

पुराणन्यायमीमांसाधम्मेशास्त्रांगमिश्रिताः । वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ॥ ३॥ मन्वत्रिविष्णुहारीतयाज्ञवल्क्योशनोंगिराः । यमापस्तम्बसंवर्ताः कात्यायनबृहस्पती ॥ ४॥ श्रठारह पुराग, न्याय, मीमांसा, धर्मशास श्रीर व्याकरण श्रादि इः श्रंगों के साहित चारों वेद ये चौदह विद्या के श्रयीत पुरुषार्थ ज्ञान के श्रीर धर्म के कारण हैं ॥ ३ ॥ मन्न (१) श्रुति (२) विष्णु (३) हारीत (४) याज्ञवल्क्य (५) मृगु (६) श्राद्भिग (७) यम (८) श्रापस्तम्ब (६) संवर्त (१०) कार्त्यायन (११) बृहस्पति (१२)॥ ४॥

पराशरव्यासशङ्खलिखितादक्षगीतमी । शातातपो वशिष्ठश्च धर्मशास्त्रप्रयोजकाः ॥ ५ ॥ देशकालउपायेन द्रव्यं श्रद्धासमन्वितम् । पात्रे प्रदीयते यत्तत्सकलं धर्मलक्षणम् ॥ ६ ॥

पराशर (१३) व्यास (१४) शङ्खलिखित (१५) दक्ष (१६) गौतम (१७) शातातप (१८) और विशष्ट (१६) ये धर्मशास्त्र के सुख्य वनानेवाले हैं ॥ ५ ॥ पवित्रदेश और अच्छे काल में जो वस्तु सत्पात्र को श्रद्धापूर्वक दी जाती है वह और इसी प्रकार के सब काम धर्म के लक्षण हैं ॥६॥

श्चितिस्मृतिः सदाचारः स्वस्य च त्रियमात्मनः । सम्यक् संकल्पजः कामो धर्ममूलिमदं स्मृतम ॥ ७ ॥ इज्याचारदमाहिंसा दानं स्वाध्यायकर्म च । अयन्तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम् ॥ = ॥

श्रुति अर्थात् वेद स्मृति धर्मशास्त्र धर्मशीललोग जो काम करते आये हों, अपनी आत्मा को जो पिय है और श्रुति संकल्प से उत्पन्न जो कामना है ये सब धर्म के मूल हैं ॥ ७॥ और यज्ञ, सदाचार हन्द्रियों का दमन, जीववध न करना, दान और वेद आदि का पढ़ना इन सर्वोसे वड़ा धर्म यह है कि योगदारा आत्मा का दर्शन करना ॥ = ॥

चत्वारो वेदधर्मज्ञाः पर्षत्रैविद्यमेव वा ।

सा ब्रूते यः स धर्मः स्यादेको वाध्यात्मवित्तमः ॥ ६ ॥

वेद और धर्म के जाननेवाले चार मतुष्य या तीन वेद जानने-वाले तीन मनुष्य की पर्षत् होती है, वह अथवा अध्यात्म विद्या का वेदान्त योग आदि जाननेवाला एक ही मतुष्य जो कहे वही धर्म कहलाता है ॥ ६ ॥

उपक्रमप्रकरणं समाप्तम्।

### ब्रह्मचारिप्रकरणम् ।

ब्रह्मक्षत्रियविद्शूदा वर्णास्त्वाद्यास्त्रयो द्विजाः । निषेकादिश्मशानान्तास्तेषां वैमन्त्रतः क्रियाः॥१०॥

ब्राह्मण, चित्रप, वैश्य श्रीर शूद्र ये चार वर्ण हैं। इनमें पहले तीन को दिज कहते हैं उनका गर्भाधान से लेकर अन्तिक्रया तक सब संस्कार मन्त्र से होते हैं।। १०॥

गर्भाधानमृतौ पुंसः सवनं स्यन्दनात्पुरा ।

षष्ठेऽष्टमे वा सीमन्तः प्रसवे जातकर्म च ॥ ११ ॥

श्रहन्येकादशे नाम चतुर्थे मासि निष्क्रमः ।

षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि चूडा कार्या यथाकुलम् ॥ १२ ॥

रजोदर्शनकाल में, गर्भाधान, गर्भ के डोलने से पूर्व ही पुंसवन,

बढेवा श्राठवें महीने में सीमन्त श्रीर प्रसव होने पर जातकर्म ॥ ११ ॥

ग्यार इवें दिन नामकरणा, चौथे महीने निष्क्रमणा, छठे महीने श्राचनाशन श्रीर श्रपने कुल की रीति के श्रनुसार, तीसरे या पांचवें वर्ष चूड़ाकर्म करे।। १२।।

एवमेनः शमं याति वीजगर्भसमुद्भवस् । तूष्णीमेताः कियाः स्त्रीणां विवाहस्तु समन्त्रकः॥१३॥ गर्भाष्टमेऽष्टमे \* वाब्दे बाह्मणस्योपनायनम् । राज्ञामेकादशे सुके विशामेके यथाकुलम् ॥ १४॥

इस प्रकार वीज श्रोंर गर्भ की श्रपवित्रता दूर होती है ये सव कर्म स्त्रियों के विना मन्त्र पढ़े होते हैं, केवल उनके व्याह में मन्त्र पढ़े जाते हैं ॥ १३ ॥ गर्भ से या जन्म से श्राटवें वर्ष झाझाण का, त्रित्रयों का ग्यारहें श्रीर वैश्यों का वारहें या जब उनके कुल में होता-हो तब यहीपवीत करना चाहिये ॥ १४ ॥

उपनीय गुरुः शिष्यं महाव्याहृतिपूर्वकम् । वेदमध्यापयेदेनं शोचाचारांश्च शिक्षयेत् ॥ १५ ॥ दिवासन्ध्यासु कर्णस्थब्रह्मसूत्र उदङ्मुखः । कर्यान्यवारीये त सची नेद्रशियामनः ॥ १६ ॥

कुर्यान्मूत्रपुरीपे तु रात्रों चेद्दक्षिणामुखः ॥ १६ ॥ शिष्य का यज्ञोपवीत करके उसको गुरु महाव्याहृति सहित वेद

पढ़ावें) शौच (द्रव्यशुद्धि) श्रीर सदाचार भी सिखावे ।। १५ ॥ दिन में श्रीर सांभ सबेरे जनेऊ कान पर चढ़ा के उत्तरमुख होकर मूत्र श्रीर शौच करे श्रीर रात की दित्तिणमुख होकर करे ॥ १६ ॥

### गृहीतशिष्णश्चोत्थाय मृद्भिरम्युङ्गतैर्जलैः।

<sup>\*</sup> चाश्वलायन गृह्यसूत्र में लिखा है:—'श्रष्टमे वर्षे बाह्ययाप्रपनयेत् गर्भोष्टमे वैकादशे ज्ञियम् दादशे वैश्यम्'।

गन्धतेपक्षयकरं कुर्याञ्जीचमतिन्द्रतः ॥ १७ ॥ श्रन्तजीनुशुचौ देशे उपविष्ट उदङ्गुखः । प्राग्त्राह्मेण तीर्थेन दिजो नित्यमुपस्पृशेत् ॥ १८ ॥

(यदि अपने पास जल न हो तो ) मूत्रद्वार हाय से पकड़ कर, जलाशयतक जाकर वहाँ जल और मिट्टी लेकर सावधानी से इतना धोंचे कि जिसमें मलकी गन्ध और चिकनाई चली जावे ॥१७॥ प्रतिदिन, द्विज जानुओं के वीच हाथ रखकर पवित्र स्थल में उत्तर-मुख या पूर्वमुख बैठे और ब्रह्मतीर्थ से आचमन करे ॥ १८॥

किष्ठादेशिन्यंगुष्ठमूलान्यमं करस्य च । प्रजापतिपितृन्रह्मदेवतीर्थान्यनुक्रमात् ॥ १६ ॥ त्रिःपाश्यापोदिरुन्मुज्य लान्यद्भिः समुपस्पृशेत् । स्रद्भित्तु प्रकृतिस्थामिहीनामिः फेननुद्वुदैः ॥२०॥

किनिष्ठिका तर्जनी श्रीर श्रॅगूटा इनका मूलभाग श्रीर हाथ का श्रग्रमाग ये सब क्रम से प्रजापतितीर्थ, पितृतीर्थ, ब्रह्मतीर्थ श्रीर देवतीर्थ कहलाते हैं ॥ १६ ॥ तीनवार जल ब्रह्मतीर्थ से पीवे श्रीर दोवार मुँह धोवे श्रनन्तर नाक, कान, श्रॉल श्रीर मुँह इन सर्वोमें जल स्पर्श करे वह जल निर्मल हो जिसमें फेन श्रीर बुलवुले न हों ॥ २०॥

हत्कराठतालुगाभिस्तु यथासंख्यं द्विजातयः । शुद्धेरन् स्त्री च शूदश्च सकृत्स्प्रष्टाभिरन्ततः ॥ २९ ॥ स्नानमञ्देवतेर्भन्त्रेमीच्जेनं प्राण्संयमः । सूर्य्यस्य चाप्युपस्थानं गायत्र्याः प्रत्यहं जपः॥२२॥ जसको ब्राह्मणादि तीनों वर्ण क्रम से इतना-इतना पीवें कि जो हृदय कएठ श्रौर तालु तक पहुँच जावे स्त्री श्रौर शूद्र तो श्रोठों में जल स्पर्श करने ही से शुद्ध होते हैं ॥ २१ ॥ स्नान, वेदमन्त्रों से मार्जन, पाणायाम, सूर्य का उपस्थान श्रौर गायत्री का जप, प्रतिदिन करे ॥ २२ ॥

गायत्रीं शिरसा सार्छं जपेद् व्याहतिपूर्विवकाम् । प्रतिप्रणवसंयुक्तां त्रिरयं प्राणसंयमः ॥ २३ ॥ प्राणानायम्य संप्रोक्ष्य ऋचेनाव्दैवतेन तु । जपन्नासीत सावित्रीं प्रत्यगातारकोदयात् ॥ २४ ॥

शिरोमन्त्र, महाव्याहृति श्रीर सर्वोमें मणव जोड़ के गायत्री को तीनवार श्वास रोककर जपे तो एक माणायाम होता है।। २३।। माणायाम करके मार्जन के मंत्र से शिर पर जल खिड़ककर, सन्ध्या-समय में, जबतक तारे निकल श्रावें गायत्री जपता रहे।। २४।।

सन्ध्यां प्राक् प्रातरेवेह तिष्ठेदासूर्य्यदर्शनात् । श्राग्निकार्य्यं ततः कुर्यात्सन्ध्ययोरुभयोरिप ॥ २५ ॥ ततोऽभिवादयेद् चृद्धानसावहमिति द्ववन् । गुरुञ्जेवाप्युपासीत स्वाध्यायार्थं समाहितः ॥ २६ ॥

इसी प्रकार पातःसंध्या की भी सूर्योद्य तक उपासना करे। अनन्तर दोनों सन्ध्याओं में अग्निहोत्र करे।। २५ ।। उसके वाद द्वद्वों को अपना नाम लेकर प्रणाम करे और स्वस्थवित्त होकर पढ़ने के लिये गुरु के निकट जावे।। २६ ।।

्ञाहूतश्चाप्यधीयीत लब्धं चास्मे निवेदयेत्।

हितं चास्याचरेन्नित्यमनोवाक्तायकर्मभिः॥ २७॥ कृतज्ञाद्रोहिमेधाविश्चचिकल्पानसूयकाः।

अध्याप्याधर्मतः साधु शक्तासज्ञानित्तदाः ॥ २८ ॥
गुरु बुलावे तो पढ़ने को जावे जो मिले सो गुरु को निवेदन
करे और मन वाणी धौर कर्म से उसका हितसाधन करे ॥ २७॥
जो उपकार मानें, वैर न करें, बुद्धिमान हों, श्रुचि हों, श्रीनन्दक होवें और जो धन या ज्ञान दें ऐसे ही सब धर्म से पढ़ाने योग्य हैं ॥ २८ ॥

दराडाजिनोपवीतानि मेखलाञ्चेव धारयेत् । ब्राह्मणेषु चरेद्रैध्यमनिन्द्येष्वात्मवृत्तये ॥ २६ ॥ श्रादिमध्यावसानेषु भवच्छव्दोपलक्षिता । ब्राह्मणक्षित्रियविशां भेध्यचर्या यथाक्रमम् ॥ ३० ॥ ब्रह्मचारी पलाश श्रादि दण्ड, मृगचर्म, यज्ञोपवीत श्रोर मेखला धारण करे श्रौर श्रपनी दृत्ति के लिये शुद्ध ब्राह्मणों के घर भिक्षा माँगे ॥ २६ ॥ ब्राह्मण क्षत्रिय श्रीर वैश्य क्रम से श्रादि मध्य श्रीर श्रन्त में भवत् शब्द कहकर भिक्षा माँगे ।। ३० ॥

कृताग्निकायों भुञ्जीत वाग्यतो गुर्वनुज्ञया । श्रापोशानिकयापर्वं सत्कृत्यात्रमकुत्सयन् ॥ ३१ ॥ ब्रह्मचर्ये स्थितो नैकमन्नमद्यादनापयदि । ब्राह्मणः काममश्रीयाच्छ्राछे व्रतमपीडयन् ॥ ३२ ॥ श्राप्तिकोत्र के बाद मौन होकर श्राचमन करके भोजन करे

<sup>\*</sup> त्राह्मण त्रहाचारी 'भवति ! भिन्नां देहि' ऐसा बोलकर भीतः माँगे ।

श्रीर उस श्रन्न की निन्दा न करे, वरन सत्कार करे। ३१॥ श्रापत्काल न होतो ब्रह्मचारी एक केघर से माँग के श्रन्न न लावे श्रीर ब्राह्मण ब्रह्मचारी श्राद्ध में नेवता चाहे जितना खावे उसका ब्रत नहीं विगड़ता॥ ३२॥

मधुमांसाञ्जनोिच्छष्टशुक्तस्त्रीपाणिहिंसनम् । भास्करालोकनाश्लीलपरिवादांश्च वर्जयेत् ॥ ३३॥ स गुरुर्यः कियाः कृत्वा वेदमस्मै प्रयच्छति । उपनीय ददद्वेदमाचार्यः स उदाहृतः ॥ ३४॥

ब्रह्मचारी मधु मांस न खावे, श्रञ्जन श्रीर तैल श्रादि न ल-गावे ( गुरु को छोड़ ) किसी का जूठा न खाय, कठोर वचन, ही-संग, जीविहेंसा, साँम संवेरे सूर्य का देखना, लज्जा के वचन बोलना, द्सरे की निन्दा करनी इत्यादि वार्तों को छोड़ दे॥ ३३॥ जो ब्रह्मचारी को ( गर्भाधान से लेके उपनयन पर्यन्त ) क्रिया यथाविधि करके वेद पढ़ाता रहे उसको गुरु श्रीर जो केवल यहो-पवीत करके वेद उसे पढ़ाता है उसको श्राचार्य कहते हैं॥ ३४॥

एकदेशमुपाध्याय ऋत्विग्यज्ञकृदुच्यते । एते मान्या यथापूर्वमेभ्यो माता गरीयसी ॥ ३५ ॥ प्रतिवेदं महाचर्यं द्वादशाब्दानि पञ्च वा ।

अहिए। नितकमित्येके केशान्तरचेव पोडशे ॥ ३६ ॥ जो थोड़ा-सा वेद पढ़ावे वह उपाध्याय और जो यह करावे वह अधिक पढ़े हैं वे पिछलेवालों से अधिक मान्य हैं और इन सर्वोसे माता श्रेष्ठतम है ॥ ३४ ॥ इर एक वेदों के पढ़ने में बारह वर्ष वा पांच वर्ष अध्यक्ष

करना चाहिये, कोई कहते हैं पाठ समाप्त तक ब्रह्मचर्य करके शांतकर्म ब्राह्मण का सोलहवें वर्ष करना चाहिये ॥ ३६ ॥ व्यापोत्कातातातात्वातिकास्त्रातिकास्त्र बन्मणक

श्राषोडशादाद्धाविंशाचतुर्विंशाच वत्सरात्। बह्मक्षत्रविशां काल श्रोपनायनिकः परः ॥ ३७॥ श्रत ऊर्ध्व पतन्त्येते सर्वधर्भवहिष्कृताः।

सावित्रीपतिताः त्रात्यात्रात्यस्तोमाद्दते ऋतोः॥ ३= ॥

सोलह, बाईस और चौदीस वर्ष तक क्रम से आह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के उपनयन की परम अवधि है।। ३७।। इसके वाद् ये पतित होकर सब धर्मों से रहित होते हें सावित्री पतित, संस्कारहीन यदि बात्यस्तोम यज्ञ न करें तो पतित गिने जाते हैं।। ३८।।

मातुर्यद्ये जायन्ते द्वितीयं मौश्चिबन्धनात्। ब्राह्मणक्षित्रयविशस्तस्मादेते द्विजाः स्पृताः ॥३६॥ यज्ञानां तपसां चैव शुभानां चैव कर्मणाम्। वेद एव द्विजातीनां निः श्रेयसकरः परः॥ ४०॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इस हेतु से द्विन कहे जाते हैं कि उनका एक जन्म माता से और दूसरा मौजीवंधन से गिना जाता है॥ ३६॥ यज्ञ, तप और सव शुभकर्मों से दिजों का बड़ा उप-कार करनेवाला वेदही है॥ ४०॥

मधुना पयसा चैव स देवांस्तर्पयेद् दिजः। पितृन्मधुघृताभ्यां च ऋचोऽधीते च योऽन्वहम्॥४१॥

श्वापोडरा द् बालणस्यानतीतः काल बाह्यविशात् चित्रपस्य श्राचातुर्विशाद्
 वैश्यस्य । ब्रत कर्ष्त्रे पतितसावित्रीका मवित्तः । बाश्व० गृह्यसूत्र ।

यजूंषि शक्तितोऽधीते योऽन्वहं स घृतामृतैः । प्रीणाति देवानाज्येन मधुना च पितृंस्तथा ॥४२॥ जो दिज प्रतिदिन ऋग्वेद पहे वह मधु खारे द्घ से देवताओं का खार मधु खार वी से पितरों का तर्पण करे ॥ ४१ ॥ प्रति-दिन यज्जुर्वेद पहनेवाले घी खारे जल से देवताओं का खार धी, मधु से पितरों का तर्पण करें ॥ ४२ ॥

स तु सोमघृतैर्देवांस्तर्पयेद्योऽन्वहं पठेत् । सामानि तृप्तिं कुर्याच पितॄणां मधुसर्पिषा ॥४३॥ मेदसा तर्पयेद्देवानथवीक्षिरसः पठत् ।

पितृंश्व मधुसपिभ्योमन्वहं शक्तितो द्विजः ॥४४॥ सामवेदपाठी सोमलता के रस श्रीर घी से देवताश्रों का श्रीर मधु, घी से पितरों का तर्पण करे ॥ ४३॥ श्रथवीङ्गिता वेद पढ़नेवाले, मेद से देवताश्रों का श्रीर मधु, घृत से पितरों का श्रपनी शक्ति के श्रनुसार, मतिदिन तर्पण करें ॥ ४४॥

वाकोवाक्यं पुराणं च नाराशंसीश्च गाथिकाः । इतिहासांस्तथाविद्याः शक्त्याऽधीते हि योऽन्वहम्४५ मांसक्षीरोदनमधुतर्पणं स दिनौकसाम् । करोति तृप्तिं कुर्याच पितृणां मधुसर्पिषा ॥ ४६॥

जो वाकोवाक्य (वेदों के प्रश्नोत्तर ) पुराणानाराशंसी (रुद्र-दैवतमश्च ) गाथिका (इन्द्रयज्ञप्रभातिके ) इतिहास श्रीर (वारुणीप्रभृति ) विद्या अपनी शक्ति श्रनुसार नित्य नित्य पढते हैं ॥ ४५ ॥ वे मांस, द्ध, भात श्रीर मधु से देवताओं का तर्पण करें श्रीर पितरों का मधु, धी से करें ॥ ४६ ॥

ते तृप्तास्तर्पयन्त्येनं सर्वकामफलेः शुभैः ।
यं यं क्रतुमधीतेऽसी तस्य तस्याप्रयात्फलम् ॥४७॥
त्रिवित्तपूर्णपृथिवीदानस्य फलमश्नुते ।
तपसोयत्परस्येह नित्यं स्वाध्यायवान् द्विजः ॥४८॥
ये देव श्रीर पितर त्रप्त होकर तर्पण करनेवाले की सब कामनाएँ
पूरी करते हैं श्रीर जिस जिस यज्ञ को जो पहता है वह उस
उसका फल पाता है ॥ ४७ ॥ जो दिज नित्य वेद पहता है वह
धन से भरी हुई सारी पृथ्वी के तीन वार दान श्रीर वहे उच्च तप
का फल पाता है ॥ ४८ ॥

नैष्ठिको ब्रह्मचारी तु वसेदाचार्यसिक्नधो ।
तदभावेऽस्य तनये पर्त्न्यां वैश्वानरेऽपि वा ॥४६॥
अनेन विधिना देहं साध्यन्विजितेन्द्रियः ।
ब्रह्मजोकमवाप्नोति न चेह जायते पुनः ॥५०॥
नैष्ठिक ब्रह्मचारी आचार्य के पास रहे, आचार्य न हो तो
उसके पुत्र के पास, वह न हो तो आचार्य की पत्नी अथवा, अग्निहोत्र की अग्नि के निकट रहे ॥ ४६॥ इस विधि से ब्रह्मचारी
देह को साधकर जितेन्द्रिय होकर ब्रह्मचोक को पाप्त होता है
और इस संसार में जन्म कभी नहीं पाता है ॥ ५०॥

ब्रह्मचारीप्रकरण समाप्त ।

# विवाहप्रकरणः।

गुरवे तु वरं दत्त्वा स्नायीत तदनुज्ञया । वेदव्रतानि वा पारं नीत्वा ह्यभयमेव वा ॥ ५१ ॥ श्रविम्रुतब्रह्मचर्यो लक्षरयां स्त्रियमुद्धहेत् ।
श्रवनन्यपूर्विकां कान्तामसिपगढां यवीयसीम् ॥५२॥
गुरु को दक्षिणा देकर असकी श्राझा से अथवा वेद समाप्त
करके वा व्रत से पार होकर या दोनों को समाप्त करके
(समावर्तन) स्नान करे ॥ ५१ ॥ ब्रह्मचर्य से न डिगकर लक्षणगुक्क कारी असपिएड और अपने से बोटी अवस्थावाली स्त्री को
व्याहे ॥ ५२ ॥

अरोगिणीं भातृमतीमसमानार्षगोत्रजाम् । पञ्चमात्सप्तमादृष्वं मातृतः पितृतस्तथा ॥ ५३ ॥ ४ दशपूरुषविख्याताच्छोत्रियाणां महाकुलात् । स्फीतादपि न संचारिरोगदोषसमन्वितात् ॥५४॥

( असाध्य ) रागसे हीन हो, जिसके भाई हों, अपने गोत्र और प्रवर की न हो और जो मातृकुल में पांच पीढ़ी से ऊपर हो और पितृ मातृकुल में सात पीढ़ी से ऊपर हो उसे ब्याहे ॥ ५३ ॥ दश पुरुष से प्रभिद्ध वेदपााठयों के कुल से कन्या लंबे परन्तु कुष्ठ आदि संचारी रोगयुक खत्तमदुल से भी कन्या न लेव ॥ ५४ ॥

एतैरेव गुणेर्युक्तः सवर्णः श्रोत्रियो वरः । यत्नात्परीक्षितः पुंस्त्वे युवा धीमान् जनिषयः ॥५४॥ यदुच्यते द्विजातीनां शूद्राद्दारोपसंग्रहः । न तन्मम मतं यस्मात्तत्रात्मा जायते स्वयम् ॥५६॥ इन्हीं पूर्वोक्त गुणों से युक्तः सवर्णः वेदपाठीः यत्न से जिसका पुंस्त्व परीक्षित हो, युवा, बुद्धिमान् और सोगों को थिय हो ऐसा वर होना चाहिये ।। ५५ ।। शूद्र से कन्या तेने की अनुमित दिनों को जो कही है यह मेरा मत नहीं, क्योंकि, दारा में आत्मा स्वयं जत्पन होता है ।। ५६ ।।

तिस्रो वर्णानुपूर्वेख दे तथेका यथाकमम् । ब्राह्मणक्षत्रियविशां भार्या स्याच्छूदजन्मनः॥ ५७॥ ब्राह्मो विवाह आहूय दीयते शक्त्र्यलंकृता । तज्जः पुनात्युभयतः पुरुषानेकविंशतिम्॥ ५८॥

पण की अनुस्ताप्ता से ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के कम से क्ष तीन दो और एक स्त्रियां होती हैं, शूद्र की केवल अपनी ही वर्णों की स्त्री होती है। ५७ ।। वर को वुसाकर अपनी शक्ति के अनुसार, आभूषण सहित जो कन्यादान है उसे ब्राह्मविवाह कहते हैं। ऐसे व्याह से जो पुत्र उत्पन्न होता है वह अपनी ऊपर की दश और नीचे की दश और एक अपनी, यों इकीस पीढ़ियों को पवित्र करता है।। ५८ ।।

यज्ञस्य ऋत्विजे दैव खादायार्षस्तु गोद्धयम्।
चतुर्दश प्रथमजः पुनात्युत्तरजश्च षद् ॥ ५६ ॥
इत्युक्त्वाचरतां धर्म सह या दीयतेऽर्थिने ।
सकायः पाययेत्तजः षद् षद् वंश्यान् सहात्मना ६०
यज्ञ करानेवाले ऋत्विज् को कन्या दे तो दैववित्राह, श्रौर
दो गौ शुरक लेंकर कन्या दे तो श्रापिववाह वहा जाता है। इनमें

<sup>\*</sup> अर्थात् वांताण अपने वर्ण की, चित्रप की शौर वेश्य की कन्या ले सक्ता है इसी प्रकार जित्रय अपने वर्ण की श्रीर वेश्य की ले सहा है, वेश्य और ग्रह केवल अपने वर्ण की ही लेसकी हैं। महाजों ने भी ग्रहा के साथ विवाह का खण्डन किया है।

पहिले से पैदा पुत्र चौदह और दूसरे से पैदा हुआ छः छः पीढ़ियों को पवित्र करता है ॥ ४६ ॥ तुम दोनों इकट्टे होकर धर्म आचरण करो ऐसा कहकर मांगनेवाले को जो कंन्या दी जाती है वह कायविवाह कहलाता है । इससे उत्पन्न पुत्र अपने सहित छः छः पीढ़ियों को पवित्र करता है ॥ ६० ॥

श्रासुरो द्रविणादानाद्गान्धर्वः समयान्मिथः । राक्षसो युद्धहरणात्पैशाचः कन्यकाच्छलात् ॥६१॥ पाणिर्प्राद्यः सवर्णासु गृह्णीयात्क्षश्रिया शरम् । वैश्या प्रतोदमादद्याद्वेदने त्वप्रजन्मनः ॥ ६२ ॥ बहुत धन लेकर कन्या दे तो श्रासुर विवाह होता है। श्रीर

बहुत धन लेकर कन्या दे तो आसुर वित्राह होता है। और कन्यावर आपस में सलाह करके व्याह कर लें तो, गान्धर्व विवाह होता है। युद्ध में हरी हुई कन्या से रात्तसविवाह और छल से जो हो वह पैशाच विवाह कहलाता है।। ६१।। अपनी जाति की कन्या के साथ व्याह हो तो पाणिग्रहण करे अर्थात् हाथ पकड़े। और ब्राह्मण, यदि त्तित्रया को व्याहे तो त्तित्रया वाण पकड़े, और वेश्या मतोद अर्थात् (पैना) और रस्सी पकड़े।।६२।।

पिता पितामहो आता सकुल्यो जननी तथा।
कन्याप्रदः पूर्वेनाशे प्रकृतिस्थः परः परः ॥ ६३॥
अप्रयच्छन्समाप्नोति भूणहत्यामृतावृतौ।
गम्यन्त्वंभावे दातृणां कन्या कुर्यात्स्वयंवरम्॥ ६४॥
बाप दादा भाई अपने कुज का कोई पुरुष और माता इनमें
पहले के न होने पर दूसरा द्सरा, यदि सार्वधान हो तो, कन्यादान का अधिकारी है ॥ ६३॥ जो ये कन्या का विवाह न कर

दें तो उसके हरएक ऋतुकाल में इन्हें भ्रूण (गर्भ) हत्या का पाप लगता है। यदि कन्यादान का अधिकारी कोई न हो तो योग्य वर को कन्या ख़द वरण करे।। ६४।।

सकृत्पदीयते कन्या हरंस्तां चोरदगडभाक् । दत्तामिष हरेत्पूर्वा ज्यायांश्चेद्धर आव्रजेत् ॥ ६४ ॥ अनाख्याय ददद्दोषं दगड उत्तमसाहसम् । अदुष्टान्तु त्यजन्दगड्यो दूषयंस्तु मृषा शतम् ॥६६॥

कन्या एक ही वार दीजाती है जो उसका हरण करे तो चोर के समान दण्ड का भागी होता है। श्रीर यदि पहले वर से श्रन्त्रा वर श्रा मिले तो दी हुई कन्या का भी हरण कर लेवे। ६५॥ कन्या का दोप विना कहे ही जो कन्यादान कर देते हैं उनको उत्तम साहस का दण्ड देना चाहिये। श्रीर निर्दोप कन्या को त्याग करनेवाले पित को भी यही दण्ड देना चाहिये। यदि कोई भूंठा दोप लगावे तो उसे सौ पण दण्ड देना चाहिये।।६६॥

अक्षता च क्षता चैव पुनर्भूः संस्कृता पुनः । स्वैरिणी या पतिं हित्वा सवर्णं कामतः श्रयेत् ॥६७॥ अपुत्रां गुर्वेनुज्ञातो देवरः पुत्रकाम्यया । सपिएडोवा सगोत्रोवाघृताऽभ्यक्तऋतावियात् ६≂॥

कन्या चाहे श्रज्ञता चाहे क्षता हो दूसरी वार विवाह होने से वह पुनर्भू कहलाती है। श्रीर जो पति को छोड़ किसी श्रपने दूसरे सवर्षी पुरुष को स्वीकार श्रपनी इच्छा से कर ले वह स्वौरिणी कहलाती है। ६७॥ जिसके पुत्र उत्पन्न न हुआ हो उस विधवा भौजाई से, श्रतुकाल में सव श्रङ्ग में घी लगाकर श्रपने पिता श्रादि वड़ों की श्राज्ञा से, देवर, सिषएड, श्रथवा कोई सगोत्र पुरुष गमन करे।। ६०।।

आगर्भसंभवाद्गच्छेत्पतितस्त्वन्यथा भवेत् ।
अनेन विधिना जातः क्षेत्रजोऽस्य भवेत्सुतः ॥६६॥
हृताधिकारां मिलनां पिएडमात्रोपजीविनीम् ।
परिभूतामधःशय्यां वासयेद्ध्यभिचारिष्णीम् ॥ ७०॥
परन्तु गर्भ रहने तक ही जावे नहीं तो पतित होता है इस
प्रकार उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज कहलाता है ॥ ६६॥ व्यभिचारिष्णी
स्त्री को सब श्रिषकार से हीन करके मैले वस्न पहनाकर भोजनमात्र श्रव देकर प्रतिदिन श्रनादर से भूमि पर सुलावे ॥ ७०॥

सोमः शौचं ददावासां गन्धवेश्व शुभां गिरम् । पावकः सर्वमेष्यत्वं मेष्या वै योषितः स्मृताः ॥ ७१ ॥ व्याभचारादतौ शुद्धिर्गर्भे त्यागो विधीयते । गर्भभर्तृवधादौ च तथा महति पातके ॥ ७२ ॥

सोमदेवता ने ख़ियों को पिवत्रता, गन्धर्व ने मीठी बोली श्रीर श्रीन ने सब प्रकार पिवत्र होने की शिक्त दी है इसिलंग ख़ियां पिवत्र होती हैं ॥ ७१ ॥ ऋतुकाल प्राप्त होने पर व्यभिचार से शुद्ध होती हैं । जो दूसरे का गर्भ रह जावे, गर्भ का पतन करा देवे, श्रपने पित के मारने पर उद्यत हो श्रीर महापातक करे, तो उस खी का त्याग करना चाहिये ॥ ७२ ॥

इस विधि वं 'नियोग' कहते हैं। इस विधि से पैदा हुआं पुत्र मृतपुरुष का 'वित्रज' कहा जाता है। यह वही राजा बेन का चलाया नियोग हे जो सर्वधा कलि- युग में निषद्ध है। इसी का रूपडन महाजी ने अपनी समृति के ६ नर्वे अध्याय में नेदिनरुद्ध जानकर, किया है।

सुरापी व्याधिता धूर्ता वन्ध्यार्थव्रिप्रयंवदा । स्त्रीप्रमूश्चाधिवेत्तव्या पुरुषद्वेषिणी तथा ॥ ७३ ॥ अधिविन्ना तु भर्तव्या महदेनो उन्यथा भवेत् । यत्रानुकूलं दम्पत्योस्त्रिवर्गस्तत्र वर्धते ॥ ७४ ॥

सुरापान करनेवाली, सदा रोगिणी रहनेवाली, धूर्त, वांभा, धननाश करनेवाली, अभिय वोलनेवाली, जिसके लड़की हुआ करे, और जो अपने पित का दोप करती हो तो ऐसी स्त्री के रहते दूसरा व्याह विहित है।। ७३।। पर अधिविका (प्रथम विवाहिता) का पालन करना चाहिये नहीं तो वड़ा पाप होता है। जहाँ स्त्री पुरुप की परस्पर अनुकूलता होती है वहाँ त्रिवर्ग ( अर्थ, धर्म और काम) वढ़ता रहता है।। ७४।।

मृते जीवति वा पत्योर्या नान्यमुपगच्छति । सेह कीर्तिमवाप्रोति मोदते चोमया सह ॥ ७५ ॥ ञ्राज्ञासंपादिनीं दक्षीं वीरसूं प्रियवादिनीम् । त्यजन् दाप्यस्तृतीयांशमद्रव्योभरणं स्त्रियाः॥ ७६ ॥

पित के जीते वा मरने पर जो दूसरे के पास नहीं जाती वह इस लोक में अच्छी कीर्ति पाती है और परलोक में देवियों के साथ सुख पाती है ।। ७४ ।। यदि आज्ञा पालन करनेवाली, घर के काम में चतुर, वीरपुत्र जननेवाली और पियवचन बोलने-वाली स्त्री को छोड़े तो उस पुरुप से तीसरा भाग दिलाना चाहिये और निर्धन हो तो स्त्री का पालन कराना च हिये ।। ७६ ।।

स्रीभिर्भर्तृवचः कार्यमेष धर्मः परः स्त्रियाः । स्राशुद्धेः संपतीक्ष्यो हि महापात कर्णिनः ॥ ७७॥ लोकानन्त्यं दिवः प्राप्तिः पुत्रपीत्रप्रपीत्रकैः ।

यस्मात्तस्मात्स्त्रियः सेन्या कर्तन्याश्चसुरक्षिताः ७०॥
स्त्रियों का यह परमधर्म है कि पति का कहना माने और पति
को महापातक लगा हो तो उसकी शुद्धितक श्रासरा देखें ॥ ७०॥
पुत्र, पौत्र और प्रपीत्र कें द्वारा श्रनंत्वलोक श्रीर स्वर्ग मिलता है
इसलिये स्त्रियों का संग्रह श्रीर बड़ी सावधानी से उनका पालन
करना चाहिये ॥ ७०॥

षोडशर्जुर्निशाः स्त्रीणां तासु युग्मासु संविशेत ।
ब्रह्मचार्येव पर्वरयाद्याश्चतस्रश्च वर्जयेत् ॥ ७६ ॥
एवं गच्छन् स्त्रियं क्षामां मघां मूलं च वर्जयेत् ।
सस्थ इन्दौ सकृत्पुत्रं लक्षर्यं जनयेत्पुमान् ॥ ८० ॥
अहतुकाल की सोलह रात होती हैं, उनमें युग्म ६, ८, १०वीं
आदि रात्रियों में स्त्रीगमन करे इससे ब्रह्मचारी ही रहता है ।
परन्तु कृष्णपत्त की चौदश, अष्टमी, अमावस, पूर्णिमा और पहली
चार रातें छोड़ देवे ॥ ७६ ॥ शुभचन्द्र विचारकर मघा और मूल
नक्षत्र को छोड़कर जो स्त्री के पास एकवार जावे तो शुभलक्षणयुक्त पुत्र उत्यन्न होता है ॥ ८० ॥

यथाकामी भवेदापि स्त्रीणां वरमनुस्मरन् । स्वदारनिरतश्चैव स्त्रियो रक्ष्या यतः स्मृताः ॥ ८१ ॥ भर्तुभ्रातृपितृज्ञातिश्वश्रूश्वद्यारदेवरैः ।

बन्धुः भश्च स्त्रियः पूज्या भूष्णाच्छादनाशनैः ≃२॥ भथवा स्त्रियों को पतिव्रता रखने के स्त्रिये जब उसकी इच्छा देखे गमन करे श्रीर श्रपनी ही स्त्री में रत रहे, क्योंकि₂ स्त्रियों की रक्षा आवश्यक है। ८१। पति, भाई, पिता, जाति के लोग, सास, ससुर, देवर और सब प्रकार के वन्धु लोग (मामी का पुत्र, फूफू का लड़का आदि) भी गहने कपड़े और भोजन से स्त्रियों का सत्कार करें। ८२।।

संयतीपस्करा दक्षा हृष्टा व्ययपराङ्मुखी ।
कुर्यात् रवशुरयोः पादवन्दनं भर्तृतत्परा ॥ =३ ॥
कीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदर्शनम् ।
हास्यं परगृहे यानं त्यजेत्प्रोषितभर्तृका ॥ =४ ॥
घर की चीजों का संयम, कार्य में चतुर होना, पसन्नार्चन,
बहुत खर्च न करना, सास ससुर के पैरों पर प्रणाम करना और
पति की सेवा में तत्पर रहना ये स्त्री के धर्म हैं ॥ =३-॥ खेलना,
शृङ्गार करना, भीड़ में जाना, उत्सव देखना, हँसना और दूसरे
के घर जाना, जिसका पति विदेश गया हो वह ये सव वातें
छोड देवे ॥ =४ ॥

रक्षेत्कन्यां पिता विन्नां पितः पुत्रास्तु वार्धके । अभावेज्ञातयस्तेषां न स्वातन्त्रयं किचित्स्रियाः॥=४॥ पितृमातृमुतभ्रातृश्वश्रूश्वशुरमातुलैः । हीना न स्यादिना भन्ना गईणीयान्यथा भवेत्॥=६॥

कुमारी की रक्ता पिता करें, विवाहिता होने पर पित, बुढाथे में पुत्र, श्रीर इनमें कोई न हो तो जाति के लोग रक्ता करें, स्त्रियों को स्वतन्त्र कभी न होने देना चाहिये॥ ८४॥ पित पास न हो तो पिता, माता, पुत्र, भाई, सास, ससुर श्रीर मांमा इनके पास रहे, नहीं तो निन्दित होती है॥ ८६॥

पतिप्रियहिते युक्ता स्वाचारा विजितेन्द्रिया । ्डह कीर्तिमवाप्रोति प्रेत्य चानुत्तमां गतिम् ॥ ८७ ॥ 🏾 सत्यामन्यां सवणीयां धर्मकार्यं न कारयेत्। सवर्णास् विधौ धर्म्ये ज्येष्ठयानविनेतरा ॥ == ॥ पति के पिय और हितकाम में तत्पर, अच्छा आचरण करनेवाली श्रौर इन्द्रियों को अपने वश में रखनेवाली स्त्री यहाँ बड़ाई पाती है श्रीर परलोक में बड़ा सुख पाती है।। ८७।। सवर्णा स्त्री के रहते दूसरी से (धर्मकार्य) यज्ञ आदि न करावे सवर्णी कई हों तो वड़ी को छोड़ श्रौरों से न करावे ॥ == ॥ दाहियत्वाग्निहोत्रेण स्त्रियं रुत्तवतीं पतिः। श्राहरेद्रिधिवद्दारानग्नींश्चैवावित्तम्बयत् ॥ ८६ ॥ सवर्षोभ्यः सवर्षासु जायन्ते हि सजातयः । अनिन्द्येषु विवाहेषु पुत्राः सन्तानवर्द्धनाः ॥ ६० ॥ सुशीला स्त्री मर जावे तो ऋग्निहोत्र की अग्नि से उसका दाह करके पति फिर अग्नि श्रौर स्त्री का संग्रह करे विलम्ब न करे ॥ = ६ ॥ श्रच्छे विवाह से व्याही सवर्णी स्त्री से सवर्ण पुरुप से सजाति ( उसी जाति ) के पुत्र उत्पन्न होते हैं श्रीर उनसे सन्तान की बढ़ती होती है ॥ ६० ॥

विवाह्यकरण समाप्त।

# वर्णजातिविवेकप्रकर्ण।

विपान्मूर्थावसिक्षो हि क्षत्रियायां विशः स्त्रियाम् । अम्बष्टः शूद्रयां निषादो जातःपारसवोऽपि वा ॥६९॥ वैश्या शूद्रयोस्तु राजन्यान् माहिष्योग्रो सुतौ स्मृतौ । वैश्यात्तु करणः शूद्र्यां विन्नास्वेषविधिः स्मृतः ॥६२॥ ब्राह्मण से क्षत्रिया स्त्री में उत्पन्न पुत्र मूर्द्धाभिषिक्षा, वैश्या में अम्बष्ठ श्रीर शूद्रा में उत्पन्न हुआ निषाद वा पारसव कहलाता है ॥६१॥ सत्रिय से वैश्या में पैदा हुआ माहिष्य श्रीर शूद्रा में उत्पन्न उग्र कहा जाता है । वैश्य से शृद्रा में उत्पन्न करण (कायथ) होता है यह वात निवाहिता स्त्रियों में जानना ॥६२॥

वाह्यर्यां क्षित्रयात्मूतो वैश्याद्वेदेहिकस्तथा । शूद्राज्ञातस्तु चारहालः सर्वधर्मबहिष्कृतः ॥ ६३ ॥ क्षित्रया मागधं वैश्याच्छूदात्क्षत्तारमेव च । शूद्रादायोगवं वैश्या जनयामास वै सृतम् ॥ ६४॥

चित्रय से ब्राह्मणी स्त्री में उत्पन्न सूत, वैश्य से वैदेहिक श्रीर शृद्ध से चाण्डाल होता है । चाण्डाल सब धर्मों से रहित होता है ।। ६३ ।। क्षत्रिया स्त्री में वैश्य से मागध श्रीर शूद्धा से चत्ता उत्पन्न होता है । वैश्या में शूद्ध से श्रायोगव नामक पुत्र उत्पन्न होता है ।। ६४ ।।

माहिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायते ।

असत्सन्तस्तु विज्ञेयाः प्रतिलोमानुलोमजाः ॥ ६५ ॥

जात्युत्कर्षो युगे ज्ञेयः पञ्चमे सप्तमेऽिष वा ।

व्यत्यये कर्मणां साम्यं पूर्ववचाधरोत्तरम् ॥ ६६ ॥

माहिष्यजाति के पुरुष से करणी जाति की स्त्री में रथकार
( वदई ) पैदा होता है, इनमें प्रतिलोमज ( नीचजाति के पुरुष से उत्तम जाति की स्त्री में उत्पन्न ) को दुरा और अनुलोमज

( उत्तमजाति पुरुष से हीनवर्ण स्त्री में उत्पन्न ) को अक्ष्या जान्ना चाहिये।। ६५ ।। सातवें या पांचवें जन्म में ( किसी जाति की कन्या अपने से वड़ी जाति के पुरुष से ज्याही जाय उससे जो कन्या हो वह भी उसी वड़ी जाति को दीजाय इसी तौर सातवीं पीढ़ी में (जाति वड़ी होजाती है कमों के ज्यत्यय से ) ब्राह्मण आदि को आपत्काल में अपनी दृत्ति से जीवन न होसके तो नीचदृत्ति से भी निर्वाह करें यह कमें ज्यत्यय है सात या पांच पुरुष तक जिस जाति का कमें करे उसीके तुरुष हो जाता है। वर्णसंकरों में आपस के ज्यमिचार से जो अनुलोमज सन्तान होते हैं वे सत् अच्छे कहे जाते हैं । और मतिलोमज सव अच्छे और मतिलोमज सव नीच होते हैं । अर्थीत अनुलोमज सव अच्छे और मतिलोमज सव नीच होते हैं ॥ ६६ ॥

वर्णजातिविचेकप्रकरण समाप्त ।

# गृहस्थधर्मप्रकरण ।

कर्म स्मार्तं विवाहाग्नो कुर्वीत प्रत्यहं गृही । दायकालाहृते वापि श्रोतं वैतानिकाग्निषु ॥ ६७॥ शरीरचिन्तां निर्वर्त्यं कृतशौचविधिर्द्धिजः । प्रातःसन्ध्यामुपासीत दन्तथावनपूर्वकम्॥ ६८॥

गृहस्य प्रतिदिन स्मार्त (बलिवेश्वदेव आदि ) कर्म वित्राहाग्नि अथवा विभागकाल में प्राप्त आग्नि से करे और औत (अग्निहोत्रादि) कर्म वैतानिक (आहवनीया) आदि अग्निहोत्र करे ॥ ६७ ॥ द्विज, श्रीरचिन्ता (मल्पूजोत्सर्ग) शौच (हाथ पाँव धोना) और दाँतून करके प्रातःसंध्या की उपासना करे ॥ ६८ ॥ हुत्वाग्नीन्सूर्यदेवत्यान् जपेन्मन्त्रान्समाहितः । वेदार्थानधिगच्छेच शास्त्राणि विविधानि च ॥ ६६॥ उपेयादीश्वरं चैव योगक्षेमार्थसिद्धये । स्नात्वा देवान्पितृंश्चैव तर्पयेदर्चयेत्तथा ॥ १००॥

श्रीनहोत्र करके सूथतेवता के मन्त्र सावधान होकर जपे श्रन-नतर वेद के शर्थ श्रीर श्रनेक प्रकार के शाखों को सुने वा पढ़े।। ६६।। तब ईश्वर (राजा) के पास थोग (श्रलव्धवस्तु के लाभ) श्रीर क्षेम (रत्ता) के लिये जाव स्नान करके पितरीं का तर्पण श्रीर देवताश्रों की पूना करे।। १००।।

वेदाथर्वपुराणानि सेतिहासानि शक्तितः । जपयज्ञपिख्चर्थं विद्यां चाध्यात्मिकीं जपेत् ॥ १ ॥ वित्तकर्मे स्वधा होमस्वाध्यायातिथिसत्किया । भूतपितृपरत्रह्ममनुष्याणां महामखाः ॥ २ ॥

अनन्तर वेद अधर्व उचारनादि मन्त्र पुराण और इतिहास और अध्यात्मविद्या का जप करे ॥ १॥ विलिवैश्वदेव, स्वधा ( तर्पण और श्राद्ध ) होम, स्वाध्याय ( पाठ पढ़ना ) और आतिथि का सत्कार ये पांचों क्रम से भूत, पितृ, देव, ब्रह्म और मनुष्यों के महायज्ञ कहलाते हैं ॥। २॥

देवेभ्यश्च हुताइत्ताच्छेषाङ्गतबालें हरेत् । अत्रं भूमो श्वचारहालवायसेभ्यश्च निःक्षिपेत् ॥ ३ ॥

क शतपथ त्राक्षण में लिखा है:-'पण एव महायक्षाः । तान्येव महासत्राणि मृत्यक्षो मतुःपयक्षः, पितृयक्षा देवयक्षो मृतयक्ष इति । श्रहरहः मृतेन्यो वर्ति हरेत् । तथैतं भूतपक्षं समाप्रीति । इत्यादि ।

श्रंत्र पितृमनुष्येभ्यो देयमप्यन्वहं जलम् । स्वाध्यायं चान्वहं कुर्योन्न पचेदन्नमात्मने ॥ ४ ॥

देवताओं के होम से जो अन वच रहे उससे भूतवित देना कुत्ता, चाएडाल और कौवों के लिये भी भूमिपर अन फॅक देना चाहिये ।। ३ ।। पितर और मतुष्यों को भी प्रतिदिन अन और जल देवे नित्य वेद पढ़े, और अपने ही लिये अन न पकावे ।। ४ ।।

बालस्ववासिनीवृद्धगर्भिएयातुरकन्यकाः । संभोज्यातिथिमृत्यांश्च दम्पत्योःशेषभोजनम् ॥ ५॥ श्चापोशानेनोपरिष्टादधस्तादश्नता तथा । श्चनग्नममृतं चैव कार्यमन्नं द्विजन्मना ॥ ६॥

बालक सुवासिनी — सुद्दागिनि, दृद्ध, गर्भिग्गी, आतुर, कन्या, आतिथि और मृत्यों को खिलाकर शेष अन्न स्नी-पुरुष आप भोजन करें ॥ ४ ॥ दिनों को भोजन के समय आदि और अन्त में आयोशान मन्त्र पढ़कर, आचमन करके अन्न को अनग्न और अमृत करना चाहिये ॥ ६ ॥

अतिथित्वेन वर्षेभ्यो देवशक्त्रयानु रूर्वशः । अप्रणोद्योऽतिथिः सायमपि वाग्भूतृ णोदकैः ॥ ७ ॥ सत्कृत्य भिक्षवे भिक्षा दात्व्या सुत्रताय च । भोजयेचागतान्काले सलिसम्बन्धिवान्धवान् ॥ = ॥

कई श्रतिथि श्राये हों तो वर्गक्रम से पहले ब्राह्मण, तब क्षत्रिय श्रादि को श्रपनी शक्ति के श्रनुसार श्रन्त देना, सार्यकाल में भी श्रतिथि श्रावे तो निशश न करना कुळ श्राधिक न बन पड़े तो श्रद्धे वचन, भूमि, तृगा श्रीर जल से ही सत्कार करना \* ॥७॥ सत्कारपूर्वेक भिखारी श्रीर व्रती को भित्ता देनी चाहिये भोजन के समय में यदि कोई मित्र, सम्बन्धी श्रीर वान्धव श्राजाय ती उसे भी खिलाना ॥ = ॥

महोक्षं वा महाजं वा श्रोत्रियायोपकल्पयेत् । सित्कयान्वासनं स्वादु भोजनं सूनृतं वचः ॥ ६ ॥ प्रतिसंवत्सरं त्वर्घाः स्नातकाचार्यपार्थिवाः । प्रियो विवाह्यस्य तथा यज्ञं प्रत्यर्त्विजः पुनः ॥१०॥

शोतिय (वेदपढ़ा) श्रातिथि श्रावे तो उसके श्रागे वड़ा भारी वकरा या वैल लाकर खड़ा करें सत्कार करें। श्रच्छा श्रासन दें मधुरभोजन करावे श्रीर मीठी वात वोले ॥ ६ ॥ स्नातक, श्रा-चार्य, मित्र जिसे कन्या देनी हो वह श्रीर राजा इनका हरसाल श्रद्ये देकर श्रथीत (मधुपर्क से) पूजे श्रीर श्रद्धिज को वर्ष के वीच में भी हर यह के श्रारम्भ में पूजे ॥ १० ॥

श्च वनीनोऽतिथिर्ज्ञेयः श्रोत्रियो वेदपारगः। मान्यावेतौ गृहस्थस्य ब्रह्मलोकमभी दिसतः॥ ११॥ परपाकरुचिर्न स्यादिनन्द्यामन्त्रणादते। वाक्पाणिपादचापल्यं वर्जयेचातिभोजनम्॥ १२॥

पथिक पहुना होता है। श्रोत्रिय (वेद पढ़नेवाला) और वेदपारम (किसन वेद की एक शाला सपग्र पढ़ी हो) ये दोनों ब्रह्मलोक की इच्छा रखनेवाले गृहस्य को अत्यन्त माननीय अतिथि

 <sup>\*</sup> प्रयोजन यह है कि घर में सत्कार के लिये के हिचसतु न विद्यमान होता, श्रितिधि
 श्रीर सम्मावित पुरुष के श्रान पर श्रादर से बैठावे श्रीर एक लांटा जल ही पूछे।

हैं ॥ ११ ॥ अच्छे मनुष्य के निमन्त्रण को छोड़ दूसरे के घर भोजन की अभिलापा न रखनी चाहिये । वाणी, हाथ और पाँव इनकी चपलता और भूख से अधिक भोजन कभी न करे ॥ १२ ॥

श्रितिथि श्रोत्रियं तृप्तमासीमान्तमनुत्रजेत्। श्रद्धःशेषं समासीत शिष्टैरिष्टेश्च वन्धुभिः॥ १३॥ उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां द्वत्वाग्नींस्तानुपास्य च । भृत्यैः परिवृतो अकत्वा नातितृपोऽथ संविशेत्॥ १४॥

श्रीतिय, श्रितिय हो तो उसकी भोजन से त्या करके श्रपने श्राम की सीमा तक पहुँचा श्रावे, श्रीर भोजन के बाद वाकी दिन, बड़ेलीम, मित्र श्रीर वन्धुश्रों के साथ बैठ के वितावें।। १३।। पश्चिमा (सायं) संध्या की उपासना श्रीर श्रम्नियों में होम श्रीर उनकी उपासना करके भृत्यों सिहत भोजन करे परन्तु ऐसा भोजन न करें कि जिससे श्रफर जावे पीछे शयन करें।। १४।।

बाह्ये सुहूर्ते चोत्थाय चिन्तयेदात्मनो हितम् । धर्मार्थकामान्स्वे कालेयधाशक्ति न हापयेत् ॥ १५॥ विद्याकर्मवयोबन्धुवित्तैर्मान्या यथाक्रमम् । एतैः प्रभूतैः शूद्रोऽपि वार्धके मानमद्दीते ॥ १६॥

ब्राह्ममुहूर्त में (रात के पिछले पहर में) उउकर अपना हित विचारे और धर्म, अर्थ और काम इन्हें अपने अपने समय में शाकि के अनुसार न खोवे।। १४।। विद्या, कर्म, अवस्था, वन्धु और धन इनके पराक्रम से मनुष्य वड़ा गिना जाता है। विद्या आदि से बुढ़ापे में शूद्र भी माननीय होता है।। १६।। बृद्धभारिनृपस्नातस्त्रीरोगवरचिक्रणाम् । पन्था देयो नृपस्तेषां मान्यः स्नातश्च भूपतेः ॥१७॥ इज्याध्ययनदानानि वेश्यस्य क्षत्रियस्य च । प्रतिग्रहोऽधिको विषे याजनाध्यापने तथा ॥ १८ ॥

हुद्धः, वीभ्ता ढोनेवालाः, राजाः, स्नातक (ब्रह्मचारी या यज्ञ-दीक्तित ), स्त्रीः, रोगीः, वर (जिसका व्याह होने जाता हो ) श्रीर गाड़ीवाला इन्हें देखकर रास्ते से हट जाना चाहिये। इन सवों में राजा वड़ा है श्रीर स्नातक राजा का भी माननीय है।। १७॥ यज्ञ करनाः, पढ़ना श्रीर दान देना ये कार्य वैश्य श्रीर चित्रय की भी हैं, ब्राह्मण की मतिब्रह (दान लेना) यज्ञ कराना श्रीर पढ़ाना वे श्रधिक हैं॥ १८॥।

प्रधनं क्षत्रिये कर्म प्रजानां परिपालनम् । कुसीदकृषिवाणिज्यपाशुपाल्यं विशः स्मृतम् ॥१६॥ शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा तया जीवन्वणिग्भवेत । शिल्पैवी विविधेजीवेद् द्विजातिहितमाचरन् ॥२०॥

प्रजा का पालन करना चित्रिय का श्रेष्ठ कर्म है कुसीद (ब्याज लेना) खेती, विद्याल श्रीर पशुपालन ये वैश्य के मुख्य कर्म हैं ॥ १६ ॥ दिजों की सेवा करनी शूद्रों का प्रधान कर्म है । उससे न जीसके तो विनेज करके वा श्रनेक प्रकार की शिल्पविद्या से निर्वाह करें । परन्तु दिजों का हित करता रहे ॥ २० ॥

भार्यारतिः शुचिर्भृत्यभर्ता श्राद्धिकयारतः । नमस्कारेण मन्त्रेण पञ्चयज्ञात्र हापयेत् ॥ २१ ॥ श्रहिंसा सत्यमस्तेयं शौचिमिन्द्रियनित्रहः । दानं दया दमः क्षान्तिः सर्वेषां धर्मसाधनम्॥ २२॥

श्रीर श्रपनी स्त्री में रत होते, पवित्र रहे, मृत्यों का पालन करे, पितरों का श्राद्ध करे, श्रीर पंचयज्ञों को न छोड़े ॥ २१ ॥ जीववध न करना, सत्य वोलना, चोरी न करना, पवित्र रहना, इन्द्रियों को वश में रखना, दान, द्या, दम (मन का संयम) श्रीर सहनशीलता ये सब मनुष्यों के धर्म प्रतिपालन करने के हैं ॥ २२ ॥

वयोबुद्धचर्थवाग्वेषश्चताभिजनकर्मणाम् ।

श्राचरेत्सदृशीं वृत्तिमजिह्यामशठां तथा ॥ २३ ॥ त्रैवार्षिकाधिकान्नो यः स तु सोमं पिबेद्दिजः ।

प्राक्सौमिकीः क्रियाः कुर्याद्यस्यात्रं वार्षिकं भवेत् २४

वय ( अवस्था ), वुद्धि, धन, वाणी, वेष, विद्या, कुल और अपने कर्म के अनुसार अपनी जीविका करनी, पर वह सीचे तरीके की करनी चाहिए ॥ २३ ॥ जिसके तीन वर्ष तक खाने से अधिक अन हो वह दिज सोमपान करे जिसके वर्षभर खाने को अन हो वह पाक्सौमिकी ( अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास आदि जो सीम से पहिले किये जाते ) ऐसी क्रिया करे ॥ २४॥

प्रतिसंवत्सरं सोमः पशुः प्रत्ययनं तथा । कर्त्तव्यात्रयहोष्टिश्च चातुर्मास्यानि चैव हि ॥ २५ ॥ एषामसम्भवे कुर्यादिष्टिं वैश्वानरीं द्विजः ।

हीनकर्षं न कुर्वीत सति दृष्ये फलपदम् ॥ २६ ॥ प्रतिवर्षे सोमयज्ञः दोनों अयनी में या प्रतिवर्ष में, पशुयज्ञः, श्राययखेष्टि (नवानयज्ञः) श्रीर चातुर्मास्य भी प्रतिवर्षे करना चाहिए ॥ २५ ॥ यह न होसके तो वैश्वानर यह करे श्रीर पास में घन होने पर, बड़े यहाँ को करना श्रम्बा है बोटे फलों की देनेवाले यहाँ का करना, साधारण है ॥ २६ ॥

चारडालो जायते यज्ञकरणाच्छूदभिक्षितात् । यज्ञार्थं लब्धमददङ्गासः काकोऽपि वा भवेत् ॥ २७ ॥ कुशूलकुम्भीधान्यो वा त्र्याहिकोश्वस्तनोपि वा । जीवेद्वापि शिलोञ्छेन श्रेयानेषां परः परः ॥ २८ ॥

शूद्र से धन माँगकर यह करे, तो वह चावडाल होता है, और जो धन यह के लिये मिला हो उसे न दे, तो भास (शकुन्त) अथवा कौओं का जन्म पाता है ॥ २७ ॥ कुश्लधान्य (कोठिला भर अन्न रखनेवाला), कुम्भीधान्य (धड़ाभर अनाज रखनेवाला), तीन दिन वा प्रतिदिन खाने योग्य अन्न रखनेवाला और शिलोञ्झ (दाना खेत का वीनकर) से जीनेवाला इनमें पिछले-पिछले पहलों से अप्र हैं ॥ २० ॥

गृहस्थधर्मप्रकरण समाप्त।

## स्नातकधर्मप्रकरण ।

न स्वाध्यायविरोध्यर्थमीहेत नयतस्ततः । न विरुद्धप्रसङ्गेन सन्तोषी च सदा भवेत् ॥ २६ ॥ राजान्तेवासियाज्येभ्यः सीदित्रिज्झेद्धनं क्षघा । दिम्भहेतुकपाखरडबकवृत्तींश्च वर्जयेत् ॥ ३० ॥ भवने वेदपार में वाधा डालनेशले और न ऐसे वैसे के नाचक्षीत धयन्तीं गां नाद्वारेण विशेत् कवित्। न राज्ञः प्रतिगृद्धीयाल्खुब्धस्योच्छास्त्रवर्त्तिनः॥४०॥

देश कुलादि के आचार से विरुद्ध कर्म न करे, प्रेतधूम और नदी का तैरना छोड़ देवे । केश, भस्म, भूसी, कोला और लग् होई पर न वैठे ॥ ३६ ॥ दूध पिलाती हुई गों को न सतावे कुराह से कहीं न वैठे, लोभी और शास्त्रविरुद्ध चलनेवाले राजा का दान न लेवे ॥ ४० ॥

प्रतिप्रहे सूनिचिक्रध्विजवेश्यानराधिपाः । दुष्टा दशगुणं पूर्वात्पूर्वादेते यथाक्रमस् ॥ ४१ ॥ अध्यायानामुपाकर्म श्रावण्यां श्रवणेन च । हस्तेनोषिभावे वा पञ्चम्यां श्रावणस्य तु ॥ ४२॥

दान लेने में कसाई, तेली, कलार, वेश्या श्रीर राजा ये पांचीं पिंदिले-पिंदिले से दूसरे-दूसरे दश-दशगुना श्रधिक निषिद्ध ( दुष्ट ) हैं॥ ४१॥ वेदों के पढ़ने का उपाकमें ( श्रारम्भ ) श्रोषियों के उपने पर सावन महीने की पूर्णमासी को श्रवण नत्तत्रयुक्त किसी दूसरे दिन, अथवा इस्तनत्तत्र युक्त सावन की पंचमी को करे॥ ४२॥

पौषमासस्य रोहिरयामष्टकायामथापि वा । जलान्ते बन्दसां कुर्यात्तदुत्सर्गविधिं बहिः ॥ ४३ ॥ त्र्यहं प्रेतेष्वनष्यायः शिष्यित्वरगुरुवन्धुषु । उपाकर्माणि चोत्सर्गे स्वशाखाश्रोत्रिये तथा ॥ ४४ ॥

पौष महीने की रोहिस्सी वा. अष्टमी के दिन ग्राम से बाहर किसी जलाशय के समीप विधिषूर्वक वेदों का उत्सर्ग (त्याग) श्रीर राख में मूत्र श्रीर मल न करे, सूर्य, श्रिग्न, गी, चन्द्रमा, जल, स्त्री श्रीर द्विनों के सामने मुँह करके तथा संध्या समय में भी मूत्र श्रीर पुरीप न करे।। २४॥

नेक्षेतार्कं न नग्नां स्त्रीं न च संसृष्टमेशुनाम् । न च मूत्रं पुरीपं वा नाशुची राहुतारकाः ॥ ३५ ॥ अयं मे वज्र इत्येवं सर्वं मन्त्रमुदीरयेत् । वर्षत्यप्रावृतो गच्छेत्स्वपेत्यत्यक्शिरा न च ॥ ३६ ॥ सूर्यः नग्न और मेशुन की हुई खोः मूत्र और पुरीप इनको न देखेः अशुद्ध देह हो तो राहु और तारों को न देखे ॥ ३५ ॥ पानी वरसते में कहीं जाना हो तो (अयम्मे वज्र) इस सारे मन्त्र को कहता छतरी के विना चलदे और पश्चिम शिर होकर श्यन न

ष्ठीवनासृक्शकुन्मूत्ररेतांस्यप्सु न निःक्षिपेत् । पादो प्रतापयेत्राग्नौ न चैनमभिलङ्कयेत् ॥ ३७ ॥ जलं पिबेन्नाञ्जलिना शयानं न प्रबोधयेत् । नाक्षैः क्रीडेन्न धर्मप्रैर्व्याधितैर्वा न संविशेत् ॥ ३८ ॥

करे ॥ ३६ ॥

खखार, रुधिर, विष्टा, मूत्र और वीर्थ इन्हें जल में न डाले, पाँव श्राग में न तपावे और न श्राग को उलाँवे ।। ३७ ।। श्रंजली से जल न पीवे, कोई सोया हो तो न जगावे, पांसा न खेले, धर्मनाश करनेवाले (पशुपारण श्रादि) वस्तुर्श्रों से भी न खेले और रोगियों के साथ शयन न करे ।। ३८ ।।

विरुद्धं वर्ज्येत्कर्भं प्रेतधूमं नदीतरम् । केरामस्मतुबाहारकपाले ३ च संस्थितिम् ॥ ३६ ॥ . नाचक्षीत धयन्तीं गां नाद्धारेण विशेत् कचित् । न राज्ञः प्रतिगृह्णीयाल्खुब्धस्योच्छास्रवर्त्तिनः॥ ४०॥

देश कुलादि के आचार से विरुद्ध कर्म न करे, भेतधूप और नदी का तैरना छोड़ देवे । केश, भरम, भूसी, कोला और खप-ढ़ोई पर न वैंडे ॥ ३६ ॥ द्ध पिलाती हुई गो की न सतावे, कुराइ से कहीं न वैंडे, लोभी और शास्त्रविरुद्ध चलनेवाले राजा का दान न लेवे ॥ ४० ॥

प्रतिप्रहे सूनिचिकिष्वजिवेश्यानराधिषाः । दुष्टा दशगुणं पूर्वात्पूर्वादेते यथाक्रमम् ॥ ४१ ॥ अध्यायानामुपाकर्मे श्रावएयां श्रवणेन च । . हस्तेनोषिधमावे वा पञ्चम्यां श्रावणस्य तु ॥ ४२॥

दान लेने में कसाई, तेली, कलार, वेश्या श्रीर राजा ये पांचों पहिले-पहिले से दूसरे-दूसरे दश-दशगुना श्रीधक निषिद्ध ( दुष्ट ) हैं ॥ ४१ ॥ वेदों के पहने का उपाकर्म ( श्रारम्भ ) श्रोषधियों के उगने पर सावन महीने की पूर्णमासी को श्रवण नज्जत्रयुक्त किसी दूसरे दिन, श्रथवा हस्तनज्ञत्र युक्त सावन की पंचमीको करे॥ ४२ ॥

पौषमासस्य रोहिण्यामष्टकायामथापि वा । जलान्ते अन्दसां कुर्यात्तवुत्सर्गविधिं बहिः ॥ ४३ ॥ त्र्यहं भेतेष्वनध्यायः शिष्यित्वग्गुरुबन्धुषु । उपाकर्माणि चोत्सर्गे स्वशाखाश्रोत्रिये तथा ॥ ४४ ॥

पौष महीने की रोहियी वा. श्रष्टमी के दिन ग्राम से बाहर किसी जलाशय, के समीप विधिपूर्वक वेदों का उत्सर्ग (त्याग) करे ।। ४३ ।। शिष्य, ऋत्विज्, गुरु और वन्धु इनके मरने पर वेदों के आरम्भ और उत्सर्ग में जो अपनी शाखा हो उसीको दूसरा भी पढ़ता हो और मरजाय भी तो तीन दिन अनव्याय होता है ॥ ४४ ॥

सन्ध्यागर्जितिनर्घातमूकम्पोरकानिपातने । समाप्य वेदं द्युनिरामारएयकमधीत्य च ॥ ४५ ॥ पञ्चदश्यां चतुर्दश्यामष्टम्यां सहुमूतके । ऋतुसन्धिषु भुक्त्वा वा श्राद्धिकं प्रतिगृह्य च ॥ ४६॥

नरुपुतान्य उन्तर्भाषा आध्या स्वास्त्र वा विष्या संध्या समय में मेघ की गर्जना हो, श्राकाश में कोई उत्पात शब्द हो, भूकम्प, उत्कापात (तारा ह्टकर गिरे) श्रीर वेद समाप्त हुआ हो वा श्रारएयक पहचुके हों, तो एक दिन रात श्रनध्याय होता है ॥ ४५ ॥ श्रमावस, पूर्णपासी, चतुर्दशी, श्रष्टभी, चन्द्र सूर्य ग्रहण जिस मतिपत् को ऋतुर्ओं का श्रारम्भ हो, श्रीर श्राद में भोजन करे वा दान लिया हो, तो भी एक दिन रात श्रमध्याय करना ॥ ४६ ॥

पशुमगडूकनकुलमार्जारश्वाहिसूषकैः । क्रतेन्तरे त्वहोरात्रं शक्रपाते तथोच्छ्रये ॥ ४७ ॥ श्वक्रोष्टुगर्द्दभोलूकसामवाणार्तनिःस्वने । अमेष्यशवशूदान्त्यश्मशानपतितान्तिके ॥ ४८ ॥

कोई पशु, भेदक, नेवला, कुत्ता, सर्प, विद्याल और मूबक यदि पदने पढ़ानेवालों के वीच से निकल जावें, इन्द्रध्वजा को खड़ी करें वा उतारें तो एक दिन रात अनध्याय करना चा-हिए ॥ ४७ ॥ कुत्ता, शृगाल, गर्दभ, उल्कापनी, सामवेदवंशी और दुःखित मतुष्य इनका शब्द सुन पड़े कोई अपवित्र वस्तु सृतकः शूद्र, श्रन्त्यजः, श्पशान श्रीर पतित ये नजदीक हों ॥ ४⊏ ॥

देशे शुचावात्मानि च विद्युत्स्तनितसंस्रवे । भुक्ताद्रपाणिरम्भोन्तरर्द्धरात्रेतिमारुते ॥ ४६ ॥ पांशुवर्षे दिशां दाहे सन्ध्यानीहारभीतिषु । धावतः पूर्तिगन्धे च शिष्टे च गृहमागते ॥ ५०॥

श्रपवित्र स्थल अशुद्ध देह हो, वारंवार विजली चमके, वार-वार मेय गर्जे, भोजन करने से गीले हाथ हों, जलके वीच खड़ा हो, श्राधीरात में बहुत पवन चलता हो ॥ ४६ ॥ धूल वरसती हो, दिशा जलती देख पड़े, सांफ सवेरे के धुंघ में कोई भय हो, दौड़ताहो, दुर्गन्य स्राती हो, कोई शिष्ट श्रपने घर स्राया हो ॥ ५० ॥

खरोष्ट्रयानहस्त्यश्वनौवृक्षेरिणरोहणे । सप्तित्रेशदनध्यायानेतांस्तात्कालिकान् विदुः॥५१॥ देवर्त्विक्स्नातकाचार्यराज्ञां छायां परस्त्रियाः । नाक्रामेदक्वविरामूत्रष्ठीवनोद्धर्तनादि च ॥५२॥

गधा, छंट, रथ, हाथी, घोड़ा, नौका, द्यत्त और छपर भूमि इनपर चढ़ना ये सैंतीस अनध्याय जब तक इनसे सम्बन्ध रहे तभी तक होते हैं ॥ ५१॥ देवता, ऋतिबज्, स्नातक, आचार्य, राजा और परस्री इनकी खाया और रुधिर, विद्वा, मूत्र, खखार और उबटन की लीक्की को लांधना न चाहिए ॥ ५२॥

विपाहिश्वत्रियात्मानो नावज्ञेयाः कदाचन । श्रामृत्योःश्रियमाकांक्षेत्रकञ्चिन्मर्मिष् स्पृशेत्॥५३॥ ं दूरादुच्छिष्टविरम्त्रपादाम्भांसि समुत्सृजेत् । श्वतिसमृत्युदितं सम्यङ्नित्यमाचारमाचरेत् ॥ ५४ ॥

वहुश्रुत ब्राह्मण, सर्प, क्षत्रिय और अपनी आत्मा का कभी अप-मान न करना, मराण्पर्यन्त धन की इच्छा रक्षे, किसी की दुःख-दायी वात न कहे ॥ ५३॥ जूठा, मल, मूत्र और पांव धोने का जल द्र फेंकना, श्रुति और स्मृतियों में कहे आचार को मली माँति नित २ करे॥ ४४॥

गोत्राञ्चणानवान्नानि नोच्बिष्टानि पदा स्पृशेत्। न निन्दाताडने कुर्यात्सुतं शिष्यञ्च ताडयेत्॥ ५५॥ कर्मणा मनसा वाचा यत्नाद्धर्मं समाचरेत्। इम्बर्ग्यं लोकविद्धिष्टं धर्ममप्याचरेन्नं तु॥ ५६॥

गो, ब्राह्मण, श्राग्न श्रीर भोजन के अन्न को अशुद्ध होकर अथवा, पाँच से न छुचे किसी की निन्दा श्रीर ताड़ना न करे पुत्र श्रीर शिष्य को पढ़ने के लिये ताड़ना करे ॥ ४६॥ कर्म, मन श्रीर वाणी से यवपूर्वक धर्म करे जो कर्म शाह्मविहित हो परन्तु लोकविरुद्ध हो श्रीर उससे स्वर्णगति न होती हो, तो उसे न करे॥ ४६॥

मातृपित्रतिथिम्रातृजामिसम्बन्धमातुलैः । वृद्धबालातुराचार्यवैद्यसंश्रितबान्धवैः ॥ ५७ ॥ ऋत्विक्पुरोहितापत्यभार्यादाससनामिभिः । विवादं वर्जियत्वा तु सर्वार्लेबोकाञ्जयेद् गृही ॥५८॥ माता, पिता, ज्ञतिथि ( पहुना ), भाई, जिन क्षियों के पति जीते हों, संवंधी, मामा, दृद्ध, बालक, रोगी, ज्ञावार्य, वैद्य, श्राश्रित वान्धव ।। ५७ ।। ऋत्विज्, पुरोहित, पुत्र, भार्या, दास, सोदर भाई श्रौर वहिन इनसे विवाद करना छोड़दे तो सब लोगों को वह ग्रहस्थ जीत लेता है ।। ५८ ।।

पञ्चिपिराडाननुष्टृत्य न स्नायात्परवारिषु ।
स्नायात्रदीदेवसातद्ददपस्रवर्षेषु च ॥ ५६ ॥
परशय्यासनोद्यानगृहयानानि वर्जयेत् ।

अदत्तान्यिनिहीनस्य नान्नमद्यादनापिद ॥ ६० ॥
दूसरे के जलाशय में पाँच मुद्दी मिट्टी निकाले विना, स्नान
न करे और नदी, देवलात (पुष्कर आदि) हद (कुण्ड) और
भरना इनमें स्नान करले ॥ ५६॥ दूसरे की शय्या, आसन,
विभाग, घर और रथ का उपभोग उसकी आज्ञा विना यदि आपत्काल न हो, तो कभी न करना आग्निहोत्र का आधिकार जिसे न
हो उसका अन्न भी विना आप्रत्काल के न खाना चाहिए॥ ६०॥

कदर्यबद्धचोराणां क्कीबरङ्गावतारिणाम् । वैणाभिशस्तवार्धुष्यगणिकागणदीक्षिणाम् ॥६१॥ चिकित्सकातुरकुद्धपुंश्चलीमत्तविद्वषाम् ।

करोश्रपतितत्रात्यदाम्भिको िछष्टभो जिनाम् ॥ ६२ ॥ सोभी, वँधुवा, चोर, नपुंसक, रंगावतारी, नर, मनारी मह्न खादि (वैण, श्राभशस्तु, वार्द्धण्य व्याजस्तोर) वेश्या, वहु-याचक ॥ ६१ ॥ वैद्य, रोगी, क्रोधी, व्यभिचारिणी, मत्त (विद्या श्रादि गर्भयुक्त) शत्रु, क्रूर (जिसके मन में श्रचलकी पहो ) उप्र (जो वाणी व चेष्ठा से दूसरे को डिट्टिंग करे ) पतित, वात्य (जिसे समय पर गायत्री का उपदेश न हुआ ) टम श्रीर जूडा सानेवाला ॥ ६२ ॥

अवीरास्त्रीस्वर्ण्कारस्त्रीजितग्रामंयाजिनाम् । शस्त्रविकयकमारतन्तुवायाश्वजीविनाम् ॥ ६३ ॥ नृसंसराजरजककृतप्रवधजीविनाम् । चैलधावसुराजीविसहोपपतिवेश्मनाम् ॥ ६४ ॥

स्वतंत्र स्त्रीः, सोनारः, स्त्रीवशः, ग्रामयाजीः, शास्त्रवेंचनेवालाः, लोहारः, खातीः, तन्तुवाय (जोलाहा या दर्जी ) श्रीर जिसकी जीविका कुत्तां के द्वारा हो ॥ ६३ ॥ निर्देशः, राजाः, रजक (रंगरेज) कृतव्र ( उपकार न माननेवालाः) न्याधः, धोवीः, सुरा वेचनेवालाः, जारः, लम्पट पुरुष का पड़ोसी ॥ ६४॥

पिशनानृतिनांश्चैव तथा चाकिकवन्दिनाम् । एपामत्रं न भोक्रव्यं सोमविक्रयिणस्तथा ॥ ६५॥ शूद्रेषु दासगोपालकुलमित्रार्छसीरिणः ।

भोज्यात्रा नापितश्चैव यश्चात्मानं निवेदयेत्॥६६॥

पिशुन (परदोप सुचक ) अनृती (मिथ्यावादी ) तेली, गाड़ी चलानेवाला, वन्दीजन और सोमलता वेचनेवाला जो हो इन सवांका अन भी कभी न लाना ॥ ६५ ॥ शूद्रों में दास, गोपाल अहीर, कुलमित्र (जिसकी मिताई वाप दादे से चली आती हो ) अर्द्धशीरी (साभे में खेती करनेवाला ) नापित और जो शरणागत इन सवोंका अन्न खाना ॥ ६६ ॥

स्नातक प्रकरण समाप्त॥

भक्ष्याभक्ष्यप्रकरण । जनर्चितं वृथामांसं केशकीटसमन्वितम् । शुक्कं पर्युषितोच्छिष्टं श्वस्पृष्टं पतितेक्षितम् ॥ ६७ ॥ उदक्यास्पृष्टतंष्ठ्रष्टं पर्यायात्रं च वर्जयेत् । गोत्रातं शकुनोच्छिष्टं पदास्पृष्टं च कामतः ॥६८॥

श्रनादर से दिया हुआ श्रन, रृथामांस (श्रपने लिये पकाया हुआ मांस) जिस अन में केश व कीट पड़े हों, जी श्रम्ल हो गया हो, वासी, जूटा, कुत्तासे छूगया, पित से देखा हुआ।। ६७॥ रजस्त्रला स्त्री से छूगया, जी पुकार के दियाजाता हो, दूसरे का श्रन्न दूसरा देता हो, जिसको गी ने सूंघा हो, पन्नी का जूटा श्रीर जिसको जानव्यक्त के कोई पाँच से छू दे, इन सब प्रकार के श्रन्नों को निपिद्ध जानना।। ६८॥।

अन्नं पर्युषितं भोज्यं स्नेहाक्तं चिरसंस्थितम् । अस्नेहा अपि गोधूमयवगोरसविकियाः ॥ ६६ ॥ सन्धिन्यनिर्दशावत्सगोपयः परिवर्जयेत् । औष्ट्रमैकशफं स्त्रैणमारगयकमथाविकम् ॥ ७०॥

जिस अन में घृत आदि की चिकनाई हो, तो उसे वासी भी खाना ! गेहूँ, यब और गोरस का विकार जो वस्तु हो उसमें चिकना न हो तो भी खा लेना ॥ ६६ ॥ संधिनी ( वरदाई हुई गौ एक वार लगनेवाली वा जो द्सरे के वजरे से दुही जावे ) जिसको लाथे हुए दशदिन न वीते हों और जिसका वछड़ा न हो, ऐसी गौ और ऊँट, एक खुरवाले पशु, श्ली, जंगलीपशु और मेडु इनका दूध न पीवे ॥ ७० ॥

देवतार्थं हिवः शिग्धं लोहितान् त्रश्चनांस्तथा । श्रग्रग्रकृतमांसानि बिडजानि कवकानि च ॥ ७१ ॥

#### कव्यादपिक्षदात्यूहशुकप्रतुदिद्धिमान् । सारसेकशफान् हंसान्सर्वाश्चश्रामवासिनः ॥ ७२ ॥

देनता के निमित्त पकाया हुआ हिन्यात्र होम के पूर्व अभस्य है। सिह्निन की फली और जिन इनों से गोंद निकले, मलस्यान में जो शाक भानी पैहा हो, वर्षों में पैदा कटफुल, ये सव अभस्य हैं। विधि के विना, सब मांस भी अभस्य ही हैं॥७१॥ अन्याद पन्ती, कचा मांस खानेनाला पन्ती, चातक, तोता, चोंच से तोड़ के खानेनाले, टिटहरी, सारस, एक खुरनाले, इंस और जो पक्षी ग्राम में रहते हों॥ ७२॥

कौयष्टिप्तवचकाह्ववलाकावकविष्किरान् । वृथाकृशरसं यावपायसापूपशष्कुलीः ॥ ७३ ॥ कलविङ्कं सकाकोलं कुररं रज्जुदालकम् । जालपादान्खअरीटानज्ञातांश्च मृगद्विजान्॥ ७४॥

कीयि (क्रीश्च) जलकुकुर, चक्रवा, चक्रवी, वगला, विष्किर (जो नल से छील करके खाते हैं चकीर छादि) इन्हें और जो कुशर (तिलवा मूँगा की भाँति) संगव (द्ध, गुड़ और घी से जो वने) पायस (खीर) पुआ और पूरी देवता के निमित्त वनी हो॥ ७३॥ कलविंक (चटकी) द्रोणकाक, कुरर, इन, कुट्टक, जालपाद (जिनका पर चमड़े से महा हो चील्ह वगैरह), खिड़रींच और जिन पनी और मुगों को न जानते हों॥ ७४॥

चाषांश्च रक्षपादांश्च सोनं वल्लूरमेव च । मत्स्यांश्चकामतोजग्ध्यासोपवासस्त्र्यहंवसेत्॥७४॥/ पलाग्डुं विड् वराहं च छत्राकं ग्रामकुकुटम् । लशुनं गृञ्जनं चैव जग्ध्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ ७६ ॥ चाप ( नीलकण्ड ) रक्तपाद ( कादव च्यादि ) कसाई के मारे हुए पशु का मांसः सूला मांस चौर मछली इन सर्वोको न खावे यदि समभ वृभ के खावे तो तीन दिन जपवास करे ॥ ७५ ॥ पलाण्डु (प्याज ) ग्रामगृकरः छत्राक ( कुकरमुना ), ग्रामकुकुटः लशुन घ्यौर गाजर इन्हें जान वृभ कर खावे तो चान्द्रायण व्रत करे ॥ ७३ ॥

भक्ष्याः पञ्चनलाः सेघा गोधाकच्छपशञ्चकाः ।
शशश्च मत्स्येष्विपि हि सिंहतुराडकरोहिताः ॥ ७७ ॥
तथा पाठीनराजीवसशल्काश्च दिजातिभिः ।
अतः शृणुध्वं मांसस्य विधिं भक्षणवर्जने ॥ ७८ ॥
पञ्चनल (पंजेदार) जीवों में सेघा (सेंधुआर) गोह, कछुआ, साई। और खरहा इनका मांस खाने के योग्य है । और
मजलियों में सिंही (सिंहतुण्डका) रोहू (रोहित) ॥ ७७ ॥
पाढ़िना (पाठीना) राजीव (कमल के रंग का सा) इन सबकी
और सशल्क (सेहरेवाली) मजली हों उन्हें भी दिजाति
भोजन न करे । अव सामान्य से सब वर्गी के लिये गांस के
खाने और वराने की विधि सुनो ॥ ७८ ॥

प्राणात्यये तथा श्राद्धे प्रोक्षितं द्विजकाम्यया । देवान् पितृन् समम्यर्च्यं खादन्मांस न दोषभाक् ७६ वसेत्स नरके घोरे दिनानि पशुरोमभिः । सम्मितानि दुराचारोयो हन्त्यविधिना पशून् ॥८०॥ जंव श्रापत्काल में प्राण जाते हों, श्रोद्ध में, यह में, ब्राह्मणों की कामना से, देव और पितरों की पूजा करके, यदि मांस खाया जाय तो थोड़ा देप लगता है। नहीं तो वड़ा दोप लगता है। नहीं तो वड़ा दोप लगता है। ७६।। जो दुराचारी विधि (देवपितर पूजन) से विना पशु को मारता है वह जितने रोम उस पशु की देह में हों उतने दिन घीर नरक में वास करता है।। ००।।

सर्वान्कामानवाप्नोति हयमेधफलं तथा ।
गृहेऽपि निवसन्विपो मुनिर्मासविवर्जनात् ॥ ८१ ॥
गांस खाना छोड़ दे तो सारे मनोरथ और अपने अश्वमेध
यज्ञ का फल पाता है। और गांस खाना छोड़ घर में भी रहे
सो वह बाह्मण मुनि तुल्य माना जाता है ॥ ८१ ॥

ं इति भध्यामध्यप्र करण समाप्त ।

## अथ द्रव्यशुद्धिप्रकरण ।

सीवर्णराजतावजानामूर्ध्वपात्रगृहाश्मनाम् ।
शाकरञ्जुमूलफलवासोविदलचर्मणाम् ॥ ८२ ॥
सोन चांदी और श्रन (शहु, भुक्ति और मुक्ता श्रादि ) के
पात्र, यह की उत्सली सह (यहियपात्र विशेष )पत्यर, शाक,
रस्ती, मूज, फल, वस्न, वाँस और चाम से जो वने ॥ ८२ ॥

पात्राणां चमसानां च वारिणा शुद्धिरिष्यते । चरुसुक्सवसम्नेहपात्रारयुष्णेन वारिणा ॥ =३॥ स्प्यशूर्पाजिनधान्यानां सुसलोलूखलानसाम् । प्रोक्षणं संहतानां च बहुनां धान्यवाससाम् ॥ =४॥ पात्र (प्रोत्ताणी आदि) और चमस (होतृ चमस आदि)
ये सव जल से धोने ही से शुद्ध होते हैं। चरुस्थाली, सुक्
और सुव (तीनों यज्ञ के पात्र हैं) और जिस पात्र में घी के
सदश चिकनाई होवे वे सव गरम जल से शुद्ध होते हैं।। ८३॥
स्प्य (यज्ञ वस्त्र) सूप, चर्म, धान्य, मुसल, उत्तली और शकट
(गाड़े) ये भी उष्णाजल से शुद्ध होते और वहुत सा अन और
वस्त्र इकट्टे हों तो जल के कीटे ही से शुद्ध होते हैं।। ८४॥

तक्षणं दारुशृङ्गास्थ्नां गोबालैः फलसंभुवाम् । मार्जनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्माणि ।। ८४॥ सोषेरुदक्गोमूत्रैः शुद्धत्याविककौशिकम् । सश्रीफलैरंशुपट्टं सारिष्टैः कुतपं तथा ॥ ८६॥

काटु सींग और हिंडुयों के पात्र छीलने से, फल के पात्र गोवाल से और यज्ञ में यज्ञपात्र हाथ से पोछने से ही शुद्ध होते हैं ॥ ८४ ॥ कम्बल, टसरी श्रादि वस्त्र, रेह, गोपूत्र और पानी से शुद्ध होते हैं । इस के छिलके से जो वस्त्र बनता है सो विख्व-फल, रेह, गोपूत्र और जल से और कुत्प ( दुशाला श्रादि ) रिटी और रेह श्रादि तीनों चीजों से शुद्ध होते हैं ॥ ८६ ॥

सगोरसर्षपैः क्षोमं पुनः पाकान्महीमयम् ।
कारुहस्तः शुचिःपण्यं भैक्ष्यंयोषिनमुखंतथा ॥ ८७॥
भूशुद्धिर्माजनाद्दाहात्कालाद्गोक्रमणात्तथा ।
सेकादुक्षेखनोक्षेपाद् गृहं मार्जनलेपनात् ॥ ८८॥
अतसी के सूत से बना बन्न पीले सरसों और गीमूत्र आदि से शुद्ध होता है । मिट्टी का वर्तन फिर पकाने से शुद्ध होता है । कारु (शिल्पी, धोबी, रंगरेज छादि ) का हाथ, विक्री की चीज, भित्ता छोर भोगकाल में स्त्री का मुख ये सदा पिवज हैं ॥ =७ ॥ भूमि को शुद्ध मार्जन (भाहू देना) जलाना, काल (कुछ दिन वीतने से) गौ के वैठने से, पानी छिड़कने से, खनने से छोर लेपने से होती है और घर मार्जन और लेपन ही से शुद्ध होता है ॥ == ॥

गोघातेऽत्रे तथा केशमिक्षकाकीरदूषते । सिललं भस्म मृद्धापि प्रक्षेप्तव्यं विशुद्धये ॥ = ॥ त्रपुसीसकताम्राणां क्षाराम्लोदकवारिभिः । भस्माद्भिः कांस्यलोहानां शुद्धिः सावोदवस्य तु॥ ६०॥

जिस खाने की चीज को गौ सूँघ ले और जिसमें मक्ली, वाल वा कोई कृमि पड़ गया है। तो उसकी शुद्धि जल भरम वा मिट्टी डालने से होती है ॥ म्ह ॥ पीतल, सीसा और ताँवा ये धातु खारीजल, अम्लजल और शुद्ध जल से पवित्र होते हैं। काँसा और लोहा राख और जल से और जो द्रवयस्तु (तेल वा वी के सहश) हो वह तव शुद्ध होता है कि जव पात्र में डालते डालते उसके मुँह से निकत चले ॥ ह०॥

अमेध्याक्रस्य मृत्तोयैः शुद्धिर्गन्धादिकर्षणात् । वाक्स्यस्तमम्बुनिर्णिक्षमज्ञातं च सदा शुचि ॥ ६१ ॥ शुचिगोतृप्तिकृत्तोयं प्रकृतिस्थं महीगतम् । तथा मांसरच चाएडालकञ्यादादिनिपातितम् ६२॥ को वस्तु मलपूत्र आदि अपवित्र से लिप्त हो उसे मृत्तिका और जल से इतना मले कि लेप और गन्ध दोनों चले जावें, तव वह शुद्ध होता है। किसी वस्तु की शुद्धता में संदेह हो तो ब्राह्मण के वचन और जलपनेप से शुद्ध करना। जिसकी श्रश्चद्धता मालूम नहीं, वह सदा शुद्ध है।। ६१।। पवित्र भूमि पर एक गौ के पीने पर भी स्वच्छ जल पड़ा हो तो वह शुद्ध है। श्रीर कुत्ता, चाएडाल ज्ञादि से मारे हुए जन्तु का मांस भी शुद्ध है।। ६२।।

रश्मिरग्नीरजश्छाया गौरश्वो वसुधानिलः । विष्ठुषो मक्षिकास्पर्शे वत्सः प्रस्रविष शुचिः ॥ ६३ ॥ श्रजाश्वयोर्भुखं मेध्यं न गौने नरजामलाः । पन्थानश्च विशुध्यन्ति सोमसूर्याशुमारुतैः ॥ ६४ ॥

किरण, त्राग, धूल, परछाईं।, गो, घोड़ा, पृथ्वी, वायु, वाफ की वूँद क्रोर एक्खी का क्रू जाना ये सदा पवित्र हैं क्रोर दृष दोइन में वक्षरा पवित्र है।। ६३।। वकरे और घोड़े का मुँह शुद्ध है। गो का मुँह और मनुष्य का मल अशुद्ध है। राह की शुद्धि चन्द्र-सूर्य की किरण और वायु से होती है।। ६४।।

मुखजा विष्ठुषो मेध्यास्तथाचमनविन्दवः।
श्मश्चचास्यगतंदन्तसक्तंत्यक्त्वा ततः शुचिः॥ ६४॥
स्नात्वा पीत्वा क्षुते सुप्ते भुक्त्वा रथ्योपसपेणे।
आचान्तः पुनराचामेद्वासो विपरिधाय च॥ ६६॥
मुख से निक्ते थ्क के बिन्दु और आचमन के भी बिन्दु शुद्ध
होते हैं। दाही और मीळ के बाल मुँह में पड़ जावें तो अशुद्ध
नहीं होते दाँत में लगे हुए जूट को, गिरने पर फेंक देने से मुँह
शुद्ध होताहै॥ ६४॥ स्नान, जल्लान, खींकना, सोकर इटना,

भोजन करना, मार्ग से चलना, वस्त्र धारण करना वा वदलना -इन कार्मों को करके श्राचमन करे। । ६६॥

रथ्याकर्दमतोयानि स्पृष्टान्यन्त्यश्ववायसैः । मारुतेनेव शुध्यन्ति पकष्टकचितानि च ॥ ६७॥ राहं का कांचड, जल, चाएडाल, कुत्ता और कींवे से स्पर्श

राह का काचड़, जल, चाएडाल, कुत्ता आर काव से स्पशा होजाने पर नायु से ही शुद्धि होती है। पक्ती ईट से बना हुआ घर भी नायु से शुद्ध होता है।। ६७।।

इति द्रव्यशुद्धिप्रकरण।

# दानधर्मप्रकरण।

तपस्तप्वासृजद्धा बाह्यणान्वेदगुप्तये।

तृप्तयर्थ पितृदेवानां धर्मसंरक्षणाय च ॥ ६८ ॥

विधाता ने धर्म और नेद की रक्षा के लिय और देवता पितरों की

तृप्ति के निमित्त अपने तपोवल से ब्राह्मणों को उत्पन्न किया॥६८॥

सर्वस्य प्रभवो विपाः श्रुताध्ययनशीलिनः।

तेभ्यः कियापगः श्रेष्ठास्तेभ्योऽप्यध्यात्मवित्तमाः ६६

न विद्यया केवलया तपसा वापि पात्रता।

यत्र वृत्तामिमे चोमे तिद्ध पात्रं प्रकीर्तितम्॥ २००॥

सवसे ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। उनमें भी वेद पढ़नेवाले उत्कृष्ट
हैं। उनेत वेद विहित कर्म करनेवाले और उनते भी आत्म
तत्त्वज्ञानी उत्तम हैं॥ ६६॥ केवल विद्या और तप से सुपात्र

नहीं होता, जिसमें विहित कर्मों का अनुद्वान और ये भी दोनों

(विद्या और तप) पाये जाप वही उत्तप पात्र कहाता है।।२००॥

गोभूतिलहिरएयादि पात्रे दातन्यमर्चितम् । नापात्रे विदुषा किञ्चिदात्मनः श्रेयइच्छता ॥ १ ॥ विद्यातपोभ्यां हीनेन नतु श्राह्यः प्रतिश्रहः । गृहात्प्रदातारमधो नयत्यात्मानमेव च ॥ २ ॥

गौ, भूमि, तिल श्रौर सोना श्रादि जो वस्तु देनी हो सो विधिपूर्वक सुपात्र को देवे श्रौर श्रपनी भलाई चाहे तो जान-व्भ कुपात्र को न देवे ॥ १ ॥ जो ब्राह्मण विद्या श्रौर तप से हीन हो वह दान न लेवे, क्योंकि दान लेकर वह देनेवाले श्रौर अपने को भी नरक में ले जाता है ॥ २ ॥

दातव्यं प्रत्यहं पात्रे निमित्ते तु विशेषतः ।

'याचितेनापि दातव्यं श्रद्धापूतं तु शक्तितः ॥ ३॥
हैमशृङ्गी ख़रेरोप्येः सुशीला वस्त्रसंयुता ।
सकांस्यपात्रा दातव्या श्लीरिणी गोः सदक्षिणा॥ ४॥
सामर्थ्यं हो तो प्रतिदिन सुपात्र को दान दे यदि कोई ग्रह्मा
श्रादि निमित्त श्रा पड़े तो विशेष करके देना और माँगने पर
श्रद्धापूर्वक शक्ति के श्रनुसार देना चाहिए ॥ ३॥ सोने से सींग
श्रीर रूपे से खुर महा के वक्ष श्रोहाकर काँसे की दोहनी समेत
सूधी श्रोर बहुत द्ध देनेवाली गौ का दान करे ॥ ४॥

दातास्याः स्वर्गमाप्तोति वत्सरान् रोमसम्मितान्। कपिला चेत्तारयति भूयश्चासप्तमं कुलम् ॥ ५ ॥ सवत्सारोमतुल्यानि युगान्युभयतोमुखीम्। दातास्याः स्वर्गमाप्तोति पूर्वेण विधिना ददत् ॥६॥ जितने रोम गाँ के शरीर में हों उतने वर्ष उसका देनेवाला स्वर्ग भोगता है। श्रीर गाँ किपला हो तो दाता सात पुरुषों समेत तर जाता है॥ ४॥ यदि उभयतोग्रुसी गाँ को पूर्वोक्न विधि से कोई दान करे तो, वछड़े श्रीर गाँ दोनों के जितने रोम हों उतने युग पर्यन्त उसका दाता स्वर्ग भोग करता है॥ ६॥

यावद्धत्सस्य पादौ द्धौ मुखं योन्यां च दृश्यते । तावद्भौः पृथिवी ज्ञेया यावद्भर्भं न मुञ्जति ॥ ७ ॥ यथाकथञ्जिद्दत्त्वा गां घेतुं वा घेतुमेव वा । अरोगामपरिक्लिप्टां दाता स्वरों महीयते ॥ = ॥

च्याते समय जब से बद्धरे के दोनों पाँव श्रीर मुँह योनि में देख पड़ें श्रीर गर्भ से मुक्क न हो तब तक वह गौ उभयतोमुखी कहलाती है श्रीर पृथ्वी के समान होती है ॥ ७ ॥ जिस किसी प्रकार से द्ध दे वा ठाँठ भी गौ को दे परन्तु रोगी श्रीर दुवली न हो ते। उसका देनेवाला स्वर्ग में पुजित होता है ॥ ८ ॥

श्रान्तसंवाहनं रोगिपरिचर्या सुरार्चनम् । पादशौंचं दिजोच्छिष्टमार्जनं गोप्रदानवत् ॥ ६ ॥ भूदीपांश्चान्नवस्नाम्भस्तिलसर्पिःप्रतिश्रयान् । नैवेशिकं स्वर्णधुर्यं दत्त्वा स्वर्गे महीयते ॥ १० ॥

थके को सुस्त करना, रोगी की सेवा, देवना का पूजन, द्विनों का पाँव घोना छोर उनके जूँठे का घोना थे सब गोदान के तुल्य हैं।। ६ ।। भूमि, दीपक, अन्न, वस, जल, तिल, घी, विदेशी का आश्रय, गृहस्थाश्रम के लिये कन्यादान, सुवर्ण और वलीवर्द इन सर्वोंके देने से स्वर्ग में सुख पाता है।। १०।। गृहधान्याभयोपानच्छत्रमाल्यानुर्लेपनम् । यानं वृक्षं भियं शय्यां दत्त्वात्यन्तं सुखी भवेत् ॥११॥ सर्वधर्ममयं ब्रह्मप्रदानेभ्योऽधिकं यतः ।

तह्दत्समवाप्रोति ब्रह्मजोकमविच्युतम् ॥ १२ ॥

गृहदान, धान्यदान, अभयदान, जूता, छाता, माला, चन्दन आदि अनुतितन, गान (रथ आदि), दक्ष, किसी के त्रियवस्तु का और श्रेयां का दान देवे से अत्यन्त सुख पाता है ॥ ११ ॥ वेद (संव धर्मी की वताने से) सर्वधर्म छप है, इसलिये वेददान करे (द्सरें की पढ़ावे वा पढ़वावे) तो ब्रह्मलोक में अचल वास पाता है ॥ १२ ॥

प्रतिग्रहसमथों अपि नादत्ते यः प्रतिग्रहम् ।
ये लोकादानशीलानां स तानाप्तोति पुष्कलान् १२॥
कुशाः शाकं पयो मत्स्या गन्धाः पुष्पं द्धि क्षितिः ।
मांसं शय्यासनं धानाः प्रत्याख्येयं न वारि च ॥१४॥
जो दान लेने के योग्य हो तो भी दान न ले तो जितने लोक
दान देनेवाले को मिलते हैं जतने उसे भी मिलते हैं ॥ १३॥
कुशा, शाक, द्य, मळली, सुगन्ध, फूल, दही, भूमि, मांस,
श्राय्या, आसन, भुने चावल और जल इन सबमें से किसी
चीज को कोई देने लगे तो त्याग न करना ॥ १४॥

अयाचिताहृतं ग्राह्यमपि दुष्कृतकर्मणः । अन्यत्र कुलटाषग्ढपतितेभ्यस्तथा द्विषः ॥ १४ ॥ देवातिध्यर्चनकृते गुरुमृत्यार्थमेव च । सर्वतः प्रतिगृह्णीयादात्मवृत्त्यर्थमेव च ॥ १६ ॥ विना माँगे कोई दुराचारी भी कुद चीज देवे तो ले लेना परन्तु व्यभिचारिणी, पतित, नपुंसक और शत्रु की लाई चीज न लेना ॥ १५ ॥ देवता और आतिथि की पूजा के लिये और माता, पिता, गुरु, पुत्र और स्त्री आदि के भरण, पोपण के निमित्त और अपने पाण्यसा के निये सबसे प्रतिग्रह लेना कुछ दोष नहीं ॥ १६ ॥

> इति दानधर्मप्रकरण समात्रे। आद्धप्रकरण

अमावास्याष्टकावृद्धिः कृष्णपक्षोयनद्धशम् ।
द्रव्यं ब्राह्मणसम्पत्तिविषुत्रतमूर्यसंक्रमः ॥ १७ ॥
व्यतीपातो गजच्छाया श्रहणं चन्द्रसूर्ययोः ।
श्राद्धं पतिरुचिरचैव श्राद्धकालाः प्रकीर्तिताः ॥१८॥
श्रमावास्याः श्रष्टका (हेवंत और शिशास्त्रत्तु के चारों कृष्ण-पक्ष की श्रष्टमी ), दृद्धं (पुत्रजन्म श्रादि ), वित्तपत्तः दोनों श्रयन् ( उत्तरायण दिन्तणायन ), द्रव्य और ब्राह्मण की सम्पत्ति, मेष और तुला श्रादि सब सूर्यसंक्रांति ॥ १७ ॥ व्यतीपात (योग ), गजङ्काया (योगविशेष ), सूर्य और चन्द्रग्रहण श्रार जब श्राद्धं करने की श्रपने को चिन्न हो ये सब श्राद्धकाल हैं ॥ १८ ॥

अप्रयाः सर्वेषु वेदेषु श्रोत्रियो बद्धाविद्युवा । वेदार्थविज्ज्येष्ठसामा त्रिमधुस्त्रिमुपर्शिकः ॥ १६ ॥ स्वस्त्रीयऋत्विक्जामातृयाज्यश्वशुरमातुलाः । त्रिणाचिकेतदौद्वित्रशिष्यसम्बन्धिबान्धवाः ॥ २०॥ सव वेदपाठियों में अग्रगएय, श्रुताध्ययनसम्पन्न, ग्रह्मज्ञांनी, जवान, वेद का अर्थ जाननेवाला, ज्येष्ठमामा नाम एक साम वेद को पढ़नेवाला, जिमधु नामक ऋग्वेद एक ररणपाठी ऋग्वेद और यजुर्वेद का जिसुपर्ण नाम पकरण पढ़नेवाला ॥ १६ ॥ मागिनेय, ऋत्विज्, कन्यापित, यज्ञ कराने योग्य, श्वशुर, मातुल, यज्ञुर्वेद का त्रिणाचिकेत नाम पकरण पढ़नेवाला, कन्या-पुत्र, शिष्य, सम्बन्धी और वान्धव ॥ २०॥

कर्मनिष्ठास्तपोनिष्ठाः पञ्चाग्निर्मह्मचारिषाः ।
- पितृमातृपसस्तेव ब्राह्मणाः श्राद्धसम्पदः ॥ २१ ॥
रोगी हीनातिरिक्नाङ्गः काषाः पौनभैवस्तथा ।
अवकीर्णी कुराडगोलौ कुनसी स्यावदन्तकः ॥ २२॥

अपने कर्म में निष्ठा रखनेवाले, तपस्वी, पञ्चाग्नि (जिसकी सभ्य आवस्थ्य और त्रेताग्नि हों) ब्रह्मचारी और माता, पिता के मक इतने मकार के ब्राह्मण आद्ध को सफल करनेवाले होते हैं॥२१॥ रोगी जिसका कोई अंग अधिक हो वा कम हो, काणा, पुनर्मू स्रीका पुत्र, अवकीर्णी (जिस ब्रह्मचारी का ब्रत छूट गया हो) कुएड (पित के होते ही दूसरे से उत्पन्न पुत्र) गोलक (पित मरने पर दूसरे से उत्पन्न पुत्र) कुनस्वी, और काले दाँतवाला॥ २२॥

भृतकाध्यापकः क्लीवः कन्यादूष्यभिशस्तकः । मित्रध्रक् पिशुनः सोमविकयी परिविन्दकः॥ २३॥ मातापितृगुरुत्यागी कुएडाशी चुषलात्मजः। परपूर्वापितस्तेनः कर्मदुष्टाश्च निन्दिताः॥ २४॥ वेतन देकर वा लेके जो पढे पढावे, नर्युसक, कन्या को दूषण लगानेवाला महापातकी, मित्रद्रोही, चुगुल, सोमलता का बेचनेवाला और परिविन्दक (जेटे भाई के रहते ही छोटा ब्याहा गया )।। २३॥ निदींष माता, पिता और गुरु आदि को त्याग करनेवाला, पूर्वोक्त कुएड का अन्न खानेवाला, अधर्मी का पुत्र, पुनर्भू का पित, चोर और शास्त्रविरुद्ध कर्ष करनेवाला ये सब ब्राह्मण आद्ध में निन्दित हैं।। २४॥

निमन्त्रयेत पूर्वेयू बीह्यणानात्मवाञ्छि चिः। तैश्चापि संयतेर्भाव्यं मनोवाकायकर्मिथः॥ २५॥ अपराह्णे समभ्यर्च्यं स्वागतेनागतांस्तु तान्। पवित्रपाणियाचान्तानासनेषूपवेशयेत ॥ २६॥

श्राद्ध के पिंक्ते दिन त्राह्मणों को निमन्त्रण देना, इन्द्रियों का संयम श्रीर देह की पित्रता राजना, निमन्त्रित व्राह्मणों को भी मनवाणी श्रीर देहन्यापार का संयम करना अवश्यही चाहिए ॥२५॥ उन निमन्त्रित ब्राह्मणों को अपराह्मकाल में बुलाकर कोमलवाणी से पूजा करनी, अपना हाथ शुद्ध करके उन्हें ( पाँव धुलवाकर ) आचमन कराते श्रीर श्राह्मनों पर बैठाले ॥ २६ ॥

युग्मान्दैने यथाशाक्ति पित्र्ये युग्मांस्तथैन च ।
परिस्तृते शुचौ देशे दक्षिणाप्रवर्णे तथा ॥ २० ॥
द्वौ देने प्राक्तित्रयः पित्र्ये उदककेकमेन चा ।
मातामहानामध्येनं तंत्रं चा नैश्यदेनिकम् ॥ २० ॥
देन (अभ्युद्धिक ) आद्धमें अपनी शक्ति के अनुसार युग्म
(इत्यादि समसंख्यायुक्त ) बाह्मार्वीकी और पितृ (पार्विक्यादि)
आद्धों में अयुग्म १, दें, ४,० आदि बाह्मार्वी की पनित्र जिस्ती

श्रासन विद्या हो श्रीर दक्षिण की श्रीर भुक्ती हो ऐसी भूमिपर विडलावे ॥ २७ ॥ विश्वदेवों की श्रीर दो ब्राह्मण पूर्वमुख वैठाले श्रीर पितरों की श्रीर उत्तरमुख तीन ब्राह्मण वैठाले श्रथना दोनों श्रीर एम-एक विठलावे इसीमकार मातामही के श्राद्ध में भी करे श्रीर वैश्वदेव के ब्राह्मणी का चाहे तन्त्र (दोनों को एक ही ब्राह्मण से) करलेवे ॥ २०॥

पाणिपक्षालनं दत्त्वा विष्टरार्थं कुशानि । द्यावाहयदनुज्ञातो विश्वेदेवास इत्यृचा ॥ २६ ॥ यवैरन्ववकीर्याय भाजने सपवित्रके । शन्नोदेव्या पयःक्षिप्त्वा यवोसीतियवांस्तथा ॥३०॥

ब्रह्मणों को हाथ धुला कर घैटने के लिये कुए देने तव उनकी आज्ञा लेकर थिश्वेदेनास इस मन्त्र से आवाहन क-रना ॥ २६ ॥ यव फेंकने के बाद पात्रेत्र सहित पात्र में शक्तो-देनी इसस जल और यनोसि इस मन्त्र से यव डाले ॥ ३०॥

या दिन्या इति मन्त्रेण हस्तेष्वर्धं विनिक्षियेत्। दत्त्रोदकं गन्धमाल्यं धूपदानं सदीपक्रम्॥ ३१॥ तथाच्छादनदानं च करशौचार्थमम्बु च । ञ्रपसव्यं ततः कृत्वा पितृणाममदक्षिणम् ॥ ३२॥ (या दिन्या) इस मन्त्र से ब्राह्मणीं के हाथ में अर्ध डालना तव शुद्धजल, चन्दन, माला, धूप और दीप देना॥ ३१॥ आच्छादन के अर्थ वस्त्र और हाथ धोने को जल भी देने अनन्तर अपसन्य करके पितरों को नामावर्ष से ॥ ३२॥

ं द्विगुणांस्तु कुशान्दत्त्वा ह्यशंतस्त्वेत्यूचा पिनृज् । ं आवाह्य तदनुज्ञातो जपेदायान्तुनस्ततः ॥३३॥ अपहता इति तिलान्विकीर्य च समन्तनः। - यवार्थास्तु तिलेः कार्याः कुर्याद**र्व्यादि पूर्ववत्॥३४॥** दोहरे कुशों का श्रासन श्रादि देके (उशन्तरत्वा) इस मन्त्र से पितरों का आवाहन बाह्मणों की आज्ञा लेकर करे इसके अन-न्तर (आयन्तुनः) इस मन्त्र को जपै॥ ३३॥ (अपहता) इस मन्त्र से चारों श्रीर तिल छिड़कना, यव के बदले तिल काम में लाना और अर्ध्य आदि पहेंत के सदश करना ॥ ३४ ॥ ं दस्वार्घ्यं संस्रवां स्तेषां पात्रे कृत्वा विधानतः । पितृभ्यः स्थानमसीतिन्युर्वेनं पात्रं करोत्यधः॥३५॥ अग्नौ करिष्यनादाय पृच्छत्यनं घृतमृतम्। . कुरुष्वेत्यभ्यनुज्ञातो द्वत्वागनौ पितृयज्ञवत् ॥ ३६॥ ः ब्राह्मणों के हाथ में अर्घ देना और उनके हाथ से जी जल चुने उसे पात्र में रोप के निधिपूर्वक उस पात्र को पितृभ्यः स्थानमिस ऐमा कहके श्रींथा करदेना ॥ ३५ ॥ अग्नीकरण के लियं घी से भीगा अज ले हे पित ब्राह्मणों से पूर्व जब वे आज्ञा

हुनशेषं प्रदेशाचु भाजनेषु समाहितम् । यथालामोपपनेषु रौप्येषु च विशेषतः ॥ ३७ ॥ दत्त्वानं पृथिवीपात्रमिति पात्राभिमन्त्रणम् । कृत्वेदं विष्णुरित्यने दिजाङ्गुष्ठं निवेशयेत् ॥३८॥

हैं, तो अग्नि में पितृयज्ञ के विधान स हवन करना ॥ ३६॥

हवन से जो वचे वह श्रन्न एकाग्रचित्त होकर भोजनपात्र में देना श्रीर भोजनपात्र विशेष करके चाँदी का बनाना, नहीं तो अपनी सामर्थ्य के श्रनुसार बनाना ॥ ३०॥ भोजनपात्र पर श्रन्न रख के (पृथिवीपात्र) इस मंत्र से पात्र का श्राभमन्त्रण करना श्रीर (इदं विष्णुः) इस मंत्र से उस श्रन्नपर ब्राह्मण का श्राँग्ठा रखादेना ॥ ३= ॥

सञ्याहृतिकां गायत्रीं मधुवाता इतित्र्यृत्रम् ।
जप्त्वा यथासुखं वाच्यं भुञ्जीरंस्तेपि वाग्यताः॥३६॥
अन्निष्टं हविष्यं च दद्यादक्रोधनोत्वरः ।
आतृप्तेस्तु पवित्राणि जप्त्वा पूर्वजपं तथा ॥ ४०॥
च्याहृती साहत गायत्री और (मधुनाता) इन तीनों मन्त्रों
का जप करके न्नाह्मणों को सुखपूर्वक भोजन करने को कहना तब
वे भी मौन होकर भोजन करें ॥ ३६ ॥ को अन भिय लगे और
हविष्य (आद्योग्य) हो उसे न्नाह्मणों को स्प्तिपर्यन्त क्रोध
दूर करके धीरे-धीरे देते रहना और पुण्यस्तात्रों का पाठ करते रहना
जव भोजन होचुके तो पूर्वोक्ष (ज्याहृति सहित गायत्री न्नादि
का) जप करना ॥ ४०॥

अनमादाय तृप्तास्थ शेषं चैवानुमान्य च ।
तदन्नं विकिरेक्ट्रमौ दद्याचापः सकृत्तकृत् ॥ ४९ ॥
सर्वमन्नमुपादाय सतिलं दक्षिणामुखः ।
उच्छिष्टसन्निधौ पिएडान् दद्याद्वै पितृयज्ञ बत्।।४२॥
तव कुळ-कुळ सब पकार का अन्न लेके आप लीग तृप्त भये
ऐसा पूँछे और वचा हुआ अन्न उन्की अनुमति से भूमि में विकृत

पिएड देवे । अनन्तर ब्राह्मणों की मुलशुद्धि के निमित्त थोड़ा-थोड़ा जल देना ॥ ४१ ॥ तब तिल सहित सब अन लेकर अप-सन्य होकर दिल्लिण मुल होकर उच्छिष्ठ के समीप ही में पितरी को थिएड देना ॥ ४२ ॥

मातामहानामप्येवं दद्यादात्रमनं ततः । स्वस्तिवाच्यं ततः कुर्यादक्षय्योदकमेव च ॥ ४३ ॥ दत्त्वा तु दक्षिणां शक्त्या स्वधाकारमुदाहरेत् । वाच्यतामित्यनुज्ञातः प्रकृत्तेभ्यः स्वधोच्यताम् ॥४४॥

इसी प्रकार पातामह आदि को भी पिएड देना तब आचमन देना इसके उपरान्त स्वस्तिवाचन और अक्षय्य उदक भी देना॥४३॥ अपनी शक्ति के भनुसार दक्षिणा देकर स्वधा वाचन की आज्ञा ब्राह्मणों से लेकर पितरों और पातामहादिकों से स्वधा उचारण कराना॥ ४४॥

ब्रूयुरस्तु स्वघेत्युक्ते भूमौ सिञ्चेत्ततो जलम् । विश्वेदेवाश्च प्रीयन्तां विभेश्चोक्तमिदं जपेत्॥४५॥ दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः सन्ततिरेव च । श्रद्धा च नो मान्यगमद्धहुदेयं च नोऽस्त्वित ॥४६॥

जब वे स्वधा कह चुकें तो भूमिपर जल छिड़कना । श्रौर विश्वेदेवा पसन हों ऐसा कथन करना । फिर ब्राह्मणों की श्राह्मा पाकर ॥ ४५ ॥ हमारे कुल में दानालोगों की वेद श्रौर सन्तित की बढ़ती हों, हम लोगों के मन से श्रद्धा दूर न हो श्रौर हम लोगों को दान योग्य पदार्थ बहुत हों वें ऐसा श्राशीर्वाद माँगे ॥ ४६ ॥ इत्युक्तोका भियावाचः प्रणिपत्य विसर्जयेत् । वाजेवाज इति भीतः पितृपूर्वं विसर्जनम् ॥ ४७ ॥ यस्मिस्ते संस्रवाः पूर्वमर्घ्यपात्रे निवेशिताः । पितृपात्रं तदुत्तानं कृत्या विभान् विसर्जयेत्॥ ४=॥

श्रनन्तर, मधुर वाणी कहकर नमस्कार करके प्रसन्न मन से (बाने वाने) इस मंत्र को पढ़ कर पहिले पितरों का तब विश्वे-देवों का विसर्जन करे। ४७॥ जिन पितृपात्रों को ब्राह्मणों के हाथ से गिरे हुए जल सहित लेके श्रोंधा किया था उनको उतान करके ब्राह्मणों का विसर्जन करे॥ ४८॥

प्रदक्षिणमनुत्रज्य भुञ्जीत पितृमेवितम् । ब्रह्मचारी भवेत्तां तु रजनीं ब्राह्मणेः सह ॥ ४६ ॥ एवं पदक्षिणाग्रत्को गृद्धौ नान्दीमुखान् पितृन् । यजेतदिषकर्कन्धुमिश्रान् पिएडान्यवैः कियाः ५०॥

उसके बाद अपनी सीमातक उन्हें पहुँचाकर जब उनकी आंहा हो। तो उनकी मदिल्या कर किर आद्धरोप अन का भोजन करे और उस रात आदकर्ता और आद्धनात्मण ब्रह्म-चारी होके रहे।। ४६॥ इसी मकार हादि (पुत्रजन्म आदि) होने पर नान्दीमुख पितरों की पूजा। दिल्यावर्त से करनी । दही और कदलीफल सहित पिएंड देना और तिल के काम यन से करना।। ४०॥

एकोहिष्टं दैवहीनमेकाव्येकपवित्रकम् । आवाहनारनौकरणरहितं ह्यपसब्यवत् ॥ ५१ ॥ उपतिष्ठतामक्षय्यस्थाने विश्विसर्जने ।

अभिरम्यतामिति वदेद्ब्र्युस्तेऽभिरताः स्म ह ।। ४२॥
एको दि श्राद्ध में विश्वेदेव नहीं होते एक ही अर्धवात्र और
एक ही पित्रत्र होता है। आवाहन और अन्नी करण नहीं होता
जितनी क्रिया की जाती हैं अपसच्य होकर ॥ ४१॥ अन्नय्य
के वदले उपतिष्टताम् और ब्रह्मियों के विसर्जन के वदले अभिरम्यतःम् (आप आनन्द करें) ऐसा कहना। और वे भी कर्हें
कि अभिरताः (आनन्द भये)॥ ४२॥

गन्धोदकति ले धुक्तं कुर्यात्पात्रत्र तृष्टयस् ।

श्रम्यार्थं पितृपात्रेषु त्रेतपात्रं प्रसिश्चयेत् ॥ ५३ ॥

ये समाना इति द्धाभ्यां शेपं पूर्ववदात्ररेत् ।

एतत्सिपिएडीकरणमेको द्दिष्टं स्त्रिया श्रपि ॥ ५४ ॥

चन्दन, जल, श्रीर तिलसहित चार पात्र अर्घ के लिथे बनाना और पेतपात्र से पितरों के पात्र में ॥ ५३ ॥ "ये समानाः" इन दोनों ऋवाश्रों से जलसेक वरना। शेष क्रिया सब पूर्ववत् करनी यह सपिएडीकरण कहलाता है। एको दिष्टशाद्ध स्त्री का भी होता है॥ ५४॥

अवीक्सिप्रिडीकरणं यस्य संवत्सराइवेत् । तस्याप्यत्रं सोदकुम्भं दद्यात्संवत्सरं द्विजे ॥५५॥ मृतेऽहिन तु कर्त्तव्यं प्रतिमासं तु वत्सग्म् । प्रतिसंवत्सरञ्जेवमाद्यमेकादशेऽहिन ॥ ५६॥ यदि किसी दिन का सपिएडीकरण वर्ष से पहिले ही हुआ हो तो उसको एक वर्षतक जलपूर्ण घट और अन देते रहना॥५५॥ मासिकश्राद्ध हर महीने जिस तिथि में देहत्याग हुआ हो उसी में करना और वार्षिकश्राद्ध भी मरणातिथि में हरवर्ष करना और श्राद्यश्राद्ध ग्यारहें दिन करना चाहिए ॥ ५६ ॥

पिग्डास्तु गोऽजविष्रेभ्यो दद्यादग्नौ जलेऽपि वा । प्रक्षिपेत्सत्मु विषेषु द्विजोच्छिष्टं न मार्जयेत् ॥५७॥ हविष्यान्नेन वै मासं पायसेन तु वत्सग्म् । मात्स्यहारिणकीरभ्रशाकुनच्छागपाषतैः ॥ ५८॥

गौ, वकरा वा ब्राह्मण को पिएड देना अथवा अग्नि वा जल में फंक देना। और ब्राह्मणों के रहते ही उनका जुटा न उटाने लगना।। ५७ ।। इविष्य अस से महीने भर और पायस से एक वर्ष और मझली, हिरण, उरश्च (भेड़ा) पत्ती, वकरा, पृषत् (चित्रमृग)।। ५८ ।। '

एणरोरववाराहशाशैमीसैर्यथाक्रमम् । मासवृद्धवाभितृष्यन्ति दत्तैरिह पितामहाः ॥५६॥ खड्गामिषं महाशल्कं मधु मुन्यन्नमेव च । लोहामिषं महाशाकं मांसं वाधीणसस्य च ॥६०॥

एए (काला मृग) कह (सावर, शूकर और खरहे) इनके गांस से श्राद्ध करने में पितर लोग क्रम से एक एक महीना अधिक तृप्त होते हैं।। ४६ ॥ गेंडा और महाशल्क (मत्स्यिशिष) का मांस, मधु, मुन्यन (तिनी का चावल ), लोह (लाल वकरें) का मांस, महाशाक (कालाशाक), वाधीएस (बूढ़ा सकेंद्) वकरें का मांस ॥ ६० ॥ यहदाति गयास्थश्च सर्वमानन्त्यमश्नुते ।
तथा वर्षात्रयोदश्यां मघासु च विशेषतः ॥ ६१॥
कन्यां कन्यावेदिनश्च पशून्वे सत्मुनानिष ।
द्यृतं कृषिं च वाणिज्यं द्विशफैकशफांस्तथा ॥६ ।॥
और गया तीर्थः वर्षाकाल की त्रयोदशी (भाइपद कृष्ण त्रयोदशी) और विशेष करके मधा में जो पिएड देते हैं इन सर्वेसि निस्सन्देह अनन्त काल तक पितरों की तृप्ति रहती है ॥ ६१॥ श्राद्ध करने शाला मनुष्य कन्या, कन्या का वर, अच्छे पशु और पुत्र, द्यूत में त्रिजयः कृषि-कर्म का फल, वनिज में लाभ, दोखुरे और एक खुरे पशु ॥ ६२॥

ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रान् स्वर्णरूप्ये सकुत्यके । जातिश्रेष्ठयं सर्वकामानामोति श्राद्धदः सदा ॥६३॥ प्रतिपत्प्रमृतिष्वेकां वर्जियत्वा चतुर्दशीम् । शस्त्रेण तु हता ये वै तेभ्यस्तत्र प्रदीयते ॥ ६४ ॥

वेदपाठी पुत्र, सोना, चाँदी छादि रत्न, जाति में वड़ाई और अपने सब मनोर्थों को सदा पाता है।। ६३।। मतिपन् छादि सब तिथियों में इनको पिएड दे, एक चतुर्दशी को छोड़ दे। क्योंकि उसमें जो शस्त्र से मारे गये हैं उनको दिया जाता है।।६४।।

स्वर्ध ह्यपत्यमोजश्च शोर्यं क्षेत्रं बलं तथा।
पुत्रं श्रेष्ठयंच सोभाग्यं सामृद्धिं मुख्यतां शुभम्॥६५॥
प्रवृत्तचक्रतां चैव वाशिज्यप्रमृतीनिष ।
अरोगित्वं यशोवीतशोकतां परमां गतिम् ॥ ६६॥

स्वर्गे, श्रयत्यः, प्रतापः, शूरताः, भूमिः, वलः, पुत्रः, वड़ाईः, सौभाग्यः, समृद्धिः, मुख्यताः, शुभ ॥ ६५ ॥ राज्यः, वर्णिजः, प्रभु-ताईः, श्रारोग्यः, यशः, शोकनाशः, परम गति ॥ ६६ ॥

धनं वेदान् भिषक् सिद्धिं कुप्यं गा अप्यजाविकम्। अरवानायुश्च विधिवद्यः श्राद्धं संप्रयच्छति ॥६७॥ कृत्तिकादिभरएयन्तं स कामानाप्नुयादिमान् । आस्तिकः श्रद्धधानश्च व्यपेतमदमत्मरः॥ ६८॥॥

धन, विद्या, वैदई की सिद्धि, कुष्य (सोने चाँदी से अन्य धन) गो, वक्षरी, भेड़, घोड़े, आयुष्य इन सब पदार्थों को जो विधिपूर्वक ॥ ६०॥ कृत्तिका से ले भरणी पर्यंत अद्धा और आस्तिकय बुद्धि से मद और मत्सर छोड़ के आद्ध करते हैं वे पाते हैं ॥ ६८॥

वसुरुद्रादितिसुताः पितरः श्राद्धदेवताः । शीणयन्ति मनुष्याणां पितॄच् श्राद्धेन तर्पिताः॥३६॥ श्रायुः प्रजां घनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च । प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता नॄणां पितामहाः॥७०॥

वसु, रुद्र, श्रादिति, सुत श्रीर पितर ये श्राद्ध के देवता हैं। ये श्राद्ध से तप्त होकर मनुष्यों के पितरों की तप्त करते हैं ॥६९॥ श्रीर जब पितर तप्त होते हैं, तो मनुष्यों को श्रायु, पुत्र, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख श्रीर राज्य देते हैं॥ ७०॥

इति श्राद्धप्रकर्ण समाप्त।

### गणपति प्रकरण।

विनायकः कर्मविन्नसिष्यर्थं विनियोजितः । गणानामाधिपत्ये च रुद्रेण ब्रह्मणा तथा ॥ ७९ ॥ तेनोपसृष्टो यस्तस्य लक्षणानि निबोधत । स्वप्रेऽनगाहतेऽत्यर्थं जलं मुगडांश्च पश्यति ॥७२॥

्रिष्णुः, ब्रह्मा और रुद्ध ने विनायक को कर्म के विघ्न और शान्ति और (पुष्पदन्त आदि ) गर्णों के आधिपत्य में नियुक्त किया है।। ७१।। उस विनायक से जो उपसृष् (गृदीत) हैं उनके लक्षण सुनो जल में अत्यन्त स्नान करने का स्वप्न और मुण्डित मनुष्यों का स्वप्न देखते हैं।। ७२।)

काषायवाससश्चैत क्रव्यादांश्चाधिरोहति । अन्त्यजैर्गर्दभैरुष्ट्रेः सहैकत्रावतिष्ठते ॥ ७३ ॥ व्रजन्निप तदात्मानं मन्यते तु मतं परैः । विमना विफलारम्भः संसीदत्यनिमित्ततः ॥ ७४ ॥

गेरुत्रा वस्त्र पहिननेवाले श्रीर कचा मांस खानेवालों की सवारी स्वम में करता है, श्रन्त्यक, गर्दभ श्रीर ऊँट इनके साथ एक जगह बैठने का स्वम देखता है ॥ ७३ ॥ श्रीर यह भी स्वम में देखता है कि मुक्तको मेरे श्तु दौड़ा रहे हैं उसका चित्त विज्ञित रहता है । जो काम करने लगता है वह सिद्ध नहीं होता । विना कारण दीन मन रहता है ॥ ७४ ॥

तेनोपसृष्टो लभते न राज्यं राजनन्दनः । कुमारी च न भत्तीरमपत्यं गर्भमङ्गना ॥ ७५ ॥ श्राचार्यत्वं श्रोत्रियश्च न शिष्योऽध्ययनं तथा । विष्णग्लामं न त्राप्नोति कृषिं चापि कृषीवलः॥७६॥

रामपुत्र हो, तो वह राज्य नहीं पाता, कन्या हो, तो वह अच्छा पति नहीं पाती, स्त्री हो, तो उसे गर्भ श्रीर अपत्य नहीं माप्त होतं ॥ ७५ ॥ ओत्रिय हो, तो वह आचार्य नहीं होता, शिष्य को पढ़ना नहीं मित्रता, विशिक्त हो, तो उसे लाभ नहीं होता और किसान खेतिहर हो, तो उसकी खेती अच्छी नहीं लगती ॥ ७६ ॥ स्नपनं तस्य कर्त्व्यं पुरायेऽह्नि विधिपूर्वकम् । गौरसर्षपकल्केन साज्येनोत्सादितस्य च ॥ ७७ ॥

सर्वीवधः सर्वगन्धेवित्तिप्तशिरसस्तथा।

भद्रासनोपविष्टस्य स्वस्तिवाच्या द्विजाः शुभाः॥७८॥

इसिलये शुभ दिन में विधिपूर्वक, उस मतुष्य को पीले सरसों का जबटना घी मिलाकर लगावे ॥ ७०॥ श्रीर सर्वोपधी श्रीर सर्वगन्ध से उसको शिर में लेप करे श्रनन्तर, भद्रासनपर वैठा कर विद्वान ब्राह्मणों से, स्वस्तिवाचन कराना ॥ ७००॥

अश्वस्थानाद्गजस्थानाद्वरमीकात्सङ्गमाष्ट्रदात् । मृत्तिकां रोचनां गृन्धानगुग्गुलुं चाप्सु निक्षिपत् ७६॥ या आहता होकवर्णेश्चतुनिः कलशहेदात् ।

चर्भग्यानडुहे रक्के स्थाप्यं भद्रासनं ततः ॥ =० ॥
तव घोड्शल, गनशाल, वभी, नदी का मुहाना और डेले
इनकी मिट्टी, गोरीचन, चन्दन आदि गन्ध और गुगुल उस
जल में डालना कि जो जल एकवर्ण के चार घड़ों से अगाथ
इद से ले आये हैं और उन घड़ों को चारी दिशा में रख के ॥ ७६॥

श्रनन्तर, वृषभ के रक्तवर्ण ६मड़े पर (धीच में श्रीपर्णी से वना हुआ ) भद्रासन स्थापन करना ॥ =० ॥

सहस्राक्षं रातधारमृषिभिः पावनं कृतम् । तेन त्वामिभिषञ्चामि पावमान्याः पुनन्तु ते ॥=१॥ भगं ते वरुणो राजा भगं सूर्यो बृहस्गतिः। भगमिन्द्रश्च वायुश्च भगं सप्तर्षयो दद्वः॥ =२॥

पूर्वीदिक्रम से एक २ कलश लेकर गुरु श्रिभेषक करे तीन कलशों के नीन मंत्र हैं (चौथे में य तीनों पढ़े जाते हैं। जिस श्रनेक शिक्त श्रीर श्रनेक प्रशाहजल को ऋषियों ने पवित्र बनाया है उससे तुम्हारा श्रिभेषेक करते हैं पवित्र करनेवाले ये जल तुभी पवित्र करें।। =? ।। तुमको राजा वरुगा, सूर्य, हृहस्पति, इन्द्र, वायु श्रीर सप्तवियों ने कल्यागा दिया।। =२ ।।

यत्ते केरोषु दीर्भाग्यं सीमन्ते यश्च मृद्धिन ।
ललाटे कर्णयोरक्ष्णोरापस्तद्घन्तु सर्वदा ॥ = ३ ॥
स्नातस्य सार्षपं तेलं खुवेणोदुम्बरेण तु ।
जुहुयानमूर्द्धाने कुगान्सव्येन परिगृह्य तु ॥ = ४ ॥
तुम्हारे केराः सीमन्तः मूर्द्धाः ललाटः कान और आँलों में जो
दीर्भाग्य हैं सी सर्वदा ये जल नाश करें ॥ = ३ ॥ इस महार स्नान कर जुके, तो वामहस्त से कुशा शिरार रख के बहुम्बर के
सुव से सरसीं का तेल दिहिने हाथ से हुने ॥ = ४ ॥

मितश्च सम्मितश्चैव तथा शालकटंकटौ । कूष्माराडो राजपुत्रश्चेत्यन्ते स्वाहासम्निवतैः॥५५॥ नामभिर्वेलिमन्त्रेश्च नमस्कारसमन्वितैः । दद्याचतुष्पथे शूर्पे कुशानास्तीर्य सर्वतः ॥ ८६ ॥

हवन का मन्त्र यह हैं—भित, सम्मित, शाल, कटंकट, कूष्माएड और राजपुत्र इन नामों के अन्त में साहा लगा के हुनना ॥ = ॥ उसके वाद विलदान के मन्त्र और नमस्कार सहित (अग्नि में चरु पका कर जसी अग्नि में इन्हीं पूर्वोक्ष छः मन्त्रों से हवन करने से जो वचे उसे) विल देंवे तव चौराहे में सूप पर चारों ओर कुशा फैलाकर ॥ = ॥

कृताकृतांस्तन्दुलांश्व पललौदनमेव च । मत्स्यान्पकांस्तथैत्रामान्मांसमेतावदेव तु ॥ ८७ ॥ पुष्पं चित्रं सुगन्धं च सुरां च त्रिविधामपि । मूलकं पूरिकापूपं तथैवोग्डेरकः स्रजः ॥ ८८ ॥

कृताकृत तन्दुल, पललौदन (तिलिपिष्टसिंधत श्रोदन ) पक्की, कची मछली श्रोर ऐसा ही श्रोर मांस ॥ ८७ ॥ चित्रविचित्र पुष्प (चन्दन श्रादि ) सुगन्ध, तीनों प्रकार की मदिरा, मूली, पूरी, पुश्रा, उपडेरक (क्षेटि २ रोट ) की माला ॥ ८८ ॥

दध्यत्रं पायसं चैव गुडिपष्टं समोदकम् ।
एतान्सर्वाच् समाहत्य भूमो कृत्वा ततः शिरः ॥=६॥
विनायकस्य जननीमुपिष्ठिततोऽन्विकाम् ।
द्वीसर्वपपुष्पाणां दत्त्रार्व्यं पूर्णमञ्जलिम् ॥ ६० ॥
दध्यत्र, पायम, गुडिपिष्ठ और लह्द् इन सर्वोको ले भूमिम शिर लाकि ॥=६॥ विनायक की माना श्रम्बिका को नमस्कार करे और द्व, सरसों और पुष्पसे पहिल श्रर्थ देके फिर पूर्णा जलि देना ॥६०॥ रूपं देहि यशो देहि भगं भवति देहि मे । पुत्रान्देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहि मे ॥ ६१ ॥ ततः शुक्काम्बरधरः शुक्कमाल्यानुलेपनः ।

ब्राह्मणान् भो जयेह्दद्याद्धस्त्रयुग्मं गुरोरिष ॥ ६२ ॥ उपस्थान का मन्त्र यह ई—देवि मुक्तको रूपः यशः, कल्पाणः, पुत्रः, धन श्रीर सर्व मनोरथ मनोकामना सिद्ध वर्दे ॥ ६१ ॥ तम र्देत वस्त्र श्रीर माला पहिन कर श्रीर चन्दन लगा के ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा गुरु को दो वस्त्र दिल्लिणा देनी ॥ ६२ ॥

एवं विनायकं पूज्य श्रहांश्चैय विधानतः ।
कर्मणां फलमाप्ताति श्रियं चाप्तात्यनुत्तमाम् ॥६३॥
द्यादित्यस्य सदा पूजां तिलकं स्वामिनस्तथा ।
महागणपतेश्चैय कुर्वन्सिद्धिमयाप्नुयात् ॥ ६४ ॥
इस विधान से निन्यक की पूजा करके अपने शुभकर्म का
फल पाता ई जीर धन की इच्छा से पूजा करे, तो अत्यन्त धन
पाता है यही फल ग्रह्मूजा से भी हे ता है ( और उनके पूजा का
मकार आने । जिला जाता है ) ॥ ६३ ॥ सूर्य, स्वामिकार्तिक और
महागणपति की रोज पूजा करने और इनको (साने वा चाँदी का )
तिलक वादने से सि दि ( आत्मक्षान से मोक्ष ) पाता है ॥ ६४ ॥
इति गणपतिमकरण समाम ।

# ग्रहशान्तिप्रकरण ।

श्रीकामः शान्तिकामो वा ग्रहयज्ञं समाचरेत् । इष्ट्यायुः पुष्टिकामा वा<sub>ृ</sub>तयैवाभिचरत्रपि ॥ ६५ ॥ सूर्यः सोमो महीपुत्रः सोमपुत्रो बृहस्पतिः । शुक्रः शनैश्चरो राद्वः केतुश्चेति श्रहाः स्पृताः॥६६॥ धन, शान्ति, दृष्टि, श्रायु श्रीर पुष्टि तथा श्रृष्ठ के उत्पर वात रने की इच्छा हो, तो श्रहों की पूजा करे॥ ६५॥ सूर्य, चन्द्र,

करने की इच्छा हो, तो ग्रहों की पूजा करे।। ६५।। सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुघ, बहस्पति, शुक्र, शानि, राहु और केतु ये नवग्रह हैं।।६६।।

ताम्रकात्स्फाटिकाद्रक्षचन्दनात्स्वर्णकादुभौ । राजतादयसःसीसात्कांस्यात्कार्याभ्रहाः क्रमात् ६७॥ स्ववर्णिर्वा पटे लेख्या गन्धेर्मग्डलकेषु वा । यथावर्णं प्रदेयानि वासांसि कुसुमानि च ॥६८ ॥

इनकी मूर्ति क्रम से ताँवे, स्कटिक, रक्षचन्दन, सुवर्ण, चाँदी, लोहा, सीसा छोर काँसा से बनानी परन्तु साने की दो मूर्ति बनानी चाहिए तब नव होते हैं।। ६७।। श्रथवा श्रपने-श्रपने वर्ण के श्रनुसार वस्तपर वा मण्डलक में चन्दन श्रादि सुगन्धित द्रव्य से लिखना श्रीर जिसका जैसा वर्ण उसको उसी मकार के बस्न, पुष्प ।। ६८।।

गन्धारच बलयरचेंच धूपो देयरच गुगगुलुः।
कर्तव्या मन्त्रवन्तरच चरवः प्रतिदेवतम्॥ ६६॥
आकृष्णेन इमं देवा अग्निर्मूद्धादिवः ककुत्।
उद्बुध्यस्वति च ऋचो यथासंख्यं प्रकीर्तिताः ३००॥
चन्दन और बिल देना धूप गुगगुल की सर्वोको देना हर एक
प्रतिप्रहों के लिये मन्त्रपूर्वक चरु बनाना ॥ ६६॥ समिष होम
करने क मन्त्र क्रम से आकृष्णेन, इमंदेवा, अग्निमूद्धी दिवः ककुत्
उद्बुध्यस्व॥ ३००॥

बृहस्पते आतियदर्यस्तथैवान्नात्परिश्चतः । रान्नोदेवीस्तथा कार्यडात्केतुं क्रुग्वान्निमांस्तथा ॥१ ॥ अर्कः पलाराः खदिरो ह्यपामार्गोऽथ पिष्पलः । औदुम्बरः रामी दूर्वा कुराश्च समिधः क्रमात्॥ ॥

बृहस्पते आतियद्येः, अन्तात्मिश्रुतः, शनोदेनीः काएडात् और केतुंकुएवन् ये नव हैं ॥ १ ॥ अर्क, पत्ताश, खदिर, अपा-मार्ग, पिष्पल, उदुम्बर, शमी, दूर्वा शौर कुश ये सूर्यादि ग्रहों की क्रम से समिशा हैं ॥ २ ॥

एकैकस्य त्वष्टशतमष्टाविंशतिरेव च । होतव्या मधुतिपभ्या दध्ना क्षीरेण वा युताः ॥३॥ गुडोदनं पायसं च हविष्यं क्षीरषाष्टिकम् । दथ्योदनं हविश्चूर्णं मांसं चित्रान्नमेव च ॥ ४॥

मत्येक ग्रहों की आठ-आठ सो वा अहाईस-अहाईस सिमधा मधु, घी, दही और दूध से भिगों कर हवन करना ।। ३ ।। मीठा भात, खीर, हविष्य (तीनी का भात ), साँठी का भात और दूध दही, भात घी, भातखंड, भात, मांसभात और विचित्र वर्षों के भात ।। ४ ।।

दद्याद्ग्रहक्रमादेव द्विजेभ्यो भोजनं द्विजः। शक्तितो वा यथालाभं सत्कृत्य विधिरूर्वकम् ॥ ५ ॥ धेनुः शह्वस्तथानङ्वान् हेमवासो हयः क्रमात्। कृष्णा गौरायसंद्याग एता वै दक्षिणाः स्पृताः॥६॥ वे भोजन सूर्य श्रादि ग्रहों के लिथे क्रम से ब्राह्मण को देना वा अपनी शक्ति के अनुसार जो मिलजाय वही ब्राह्मणों की विधि-पूर्वत सत्कार करते देना ॥ ४॥ धेनु, शंख, वंल, सुवर्ण (पीत) वस्न, पांदुर, घेड़ा, कालो गी, छूनी आदि जोंदेवी (चाज) और वक्तरा ये सूर्य आदि ग्रहों के क्रम से दिल्ला हैं॥ ६॥

यश्च यस्य यदा तुष्टः स तं यत्नन पूजयेत्।
ब्रह्मणेषां वरो दत्तः पूजिताः पूजियेष्यथ ॥ ७ ॥
ब्रह्मधीना नरेन्द्राणामुच्ड्रायः पननानि च ।
भावाभावो च जगतस्तस्मात्पूज्यतमा ब्रहाः॥=॥

निसको जो प्रह जब प्रतिकृत हो, तो वह उस प्रह की पूजा करे, ब्रह्मा ने इन्हें वर दिया है कि जो इनको पूजेगा उन्हें ये भी तुष्ठ करेंगे ॥ ७ ॥ राजाओं की वहती और घटनी प्रहों के आधीन है और जगत् की उत्पत्ति और जिनाश भी इन्हों के आधीन है इसिल्विये इनकी पूजा भन्नी भाँति करनी चाहिये ॥ ८ ॥

इति शान्तिप्रकरण समाप्त।

# राजधर्मप्रकरण।

महोत्साहः स्थूललक्ष्यः कृतज्ञो वृद्धसेवकः । विनीतः सत्यसम्पन्नः कुलीनः सत्यवाक् शुचिः॥६॥ अदीर्घसूत्रः स्मृतिमानश्चदो परुषस्तथा । धार्मिकोऽव्यसनश्चैव प्राज्ञः शूरो रहस्यवित् ॥१०॥ महावस्साहीः स्थूललक्ष्य (अत्यन्तदाता ) कृतज्ञ ( वपकार माननेवाला ) दृद्धसेवीः विनयगुक्तः सदा पकरस कुलीनः करनेत्राला ) स्मृतिमान् (जिसे वात न भूले ) श्रक्षुद्र कड़ी बात न कहे, धार्मिक, श्रव्यसनी, पॉएडत, शूर, रहस्य जानने-वाला ।। १०॥

स्वरन्ध्रगोप्तान्वीक्षिक्यां दगडनीत्यां तथेत च । विनीतस्त्वथ वार्तायां त्रय्यां चैव नराधिपः॥ ९९॥ समन्त्रिणः प्रकुर्नीत प्राज्ञान्मौलान् स्थिराञ्छचीन् । तैः सार्द्धं चिन्तयेदाज्यं विप्रेणाथ ततस्त्वयम्॥ ९२॥

राज्यभवन्य की शिथिलना का रक्षण करनेवाला, श्रात्मिश्या श्रीर राजनीति में निपुण, लाभ के उनाय श्रार तीनों वेद में भवीण राजा की होना चाहिये ॥ ११ ॥ वह राजा अपने मंत्री ऐसे करे जो पण्डित, कुलीन, धीर श्रीर पवित्र हों उनके साथ अथा बाह्मण के साथ राजकाज देखे और फिरएकान्त में वंड कर अपन श्राप विचारे ॥ १२ ॥

पुरोहितं प्रक्वीत दैवज्ञमृदितोदिनम् । दग्डनीत्यां च कुशलमथर्नाङ्गिमे तथा ॥ १३ ॥ श्रीतस्मानिक्यादेत कृणुयादव चर्तिजः । यज्ञाश्चैव प्रकृवीत विधिवज्रुन्दिक्षिणान् ॥ १८ ॥

ज्योतिप शास्त्र जाननेवाना। सव शास्त्रों से समृद्ध अर्थशःस्त्रों में कुशल और शान्ति आदि वर्म अयर्गागिरस में जो निपुण हे। उसको राजा अपना पुरोहित बनावे ॥ १३ ॥ श्रौत ( अग्निडोन आदि ) और स्मार्त ( उपासना आदि ) किया करने के निमित्त अदिवजों का वर्ण करे और विधिपूर्वक राजसूय आदि यह बहुत बहुत दिनिएए देकर करे ॥ १४ ॥

भोगांश्च दत्ता विषेभयो वसूनि विविधानि च । अक्षयोयं निधीराज्ञां यद्धिवेषूपपादितम् ॥ १५ ॥ अस्कन्नमञ्ययं चैव प्रायश्चित्तेरदूषितम् । अग्नेः सकाशादिपाग्नौ हुतं श्रेष्ठमिहोच्यते ॥१६॥ बाह्मणां को सुल भोग और धन देवे क्योंकि जो बाह्मण को राजा देता है वह उसका अन्तर्यनिधि (धन की खानि है)॥१४॥

राजा देता है वह उसका अन्तर्यानिधि (धन की खानि है )॥१४॥ अग्नि में हवन कुछ करने (यह करने ) की अपेक्षा ब्राह्मणरूपी अग्नि में हवन (दान) करना श्रेष्ठ है। क्योंकि ब्राह्मण को दान देने में किसी विधि की भूल जाने की शंका नहीं रहती। पशुघात नहीं होता और प्रायश्चित्त का आयास नहीं करना पड़ता है॥ १६॥

अलब्धमीहेद्धमेंण लब्धं यहेन पालयेत्। पालितं वर्द्धयनीत्या दृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत् ॥१०॥ दत्त्वा भूमिं निबन्धं वा कृत्वा लेख्यं तु कारयेत्। आगामिभद्रनृपतिपरिज्ञानाय पार्थिवः॥१८॥

जो धन नहीं मिलता है उसको धर्म से पाने का उपाय करे जो मिलचुका है उसे पत्न से सुरिक्तित करे। रिक्तित धन को नीति से वहाना और जब बढ़े, तो सत्यात्रों को दान करे।। १७॥ राजा भूमिदान वा निवन्ध (रोभीना) करे, तो लिख देवे जिससे पींडे होनेवाले धर्मी राजा मालूम करे कि (इतनी भूमि वा वस्तु अमुक्त को दी गई)।। १८॥

पटे वा ताम्रपट्टे वा स्वमुद्रोपरिचिह्नितम् । अभिलेख्यात्मनो वंश्यानात्मानं च महीपतिः॥१६॥

#### प्रतिग्रहपरीमाणं दानच्छेदोपवर्णनम् । स्वहस्तकालसम्पन्नं शासनं कारयेत् स्थिरम् ॥२०॥

(लिखने की निधि यह है) कि दहनल अथवा ताम्रपत्र पर राजा, ऊपर अपनी मुद्रा (मोहर) करके नीचे अपने पुरुषों का नाम अपना नाम ॥ १६ ॥ दान की चीज़ का पिनाए और स्थानर हो, तो उसकी सीमा भी, लिखनाकर अपना दस्तखत करे और मिती भी डाल दे कि जिसमें वह पत्र द्सरों को दह निश्चयकारक होजाने ॥ २०॥

रम्यं पशन्यमाजीन्यं जाङ्गलं देशमावसेत् । तत्र दुर्गाणि कुर्वीत जनकोशात्मग्रुप्तये ॥ २९ ॥ तत्र तत्र च निष्णातानध्यक्षाच् कुशलाञ्च्छुचीन् । प्रकुर्यादायकर्मान्तन्ययकर्ममु चोद्यतान् ॥ २२ ॥

अपने जन कोश (सजाना) और शरीर की रक्ता के लिये राजा ऐसे स्थल से दुर्ग (किला) बनावे कि जो रमणीय हो, पशुओं को बढ़ानेवाला (स्कन्ध मूत आदि से मनुष्यों के जीवन में सहायता देवे) और जंगल (बन) प्राय हो।। २१।। धर्म और अर्थ आदि कामों में उन-उन कामों के योग्य, जो दूसरा काम न करे, अपने कामों में चतुर हों शुचि रहनेवाले, आय, (सौने की स्वानि आदि) और व्यय (दान देना) कर्म में उद्यत (मुस्तैद) ऐसे अधिकारी बनाने चाहियें।। २२।।

नातः परतरो धर्मो चपाणां यद्दणार्जितम् । विवेभ्यो दीयते द्रव्यं प्रजाभ्यश्वाभयं सदा ॥२३॥ ये आह्वेषु वध्यन्ते भूम्पर्थमपराङ्मुखाः ।
अकुटेरायुवैर्यान्ति ते स्वर्गं योगिनो यथा ॥ २४ ॥
इससे वहकर कोई धर्म राजा का नहीं कि युद्ध से अजित धन
ब्राह्मण और अवनी प्रजा को सदा अभय रक्ते ॥ २३ ॥ भूमि के
अर्थ जो युद्ध में सम्मुख लड़ते और अकट (विप आदि जिसमें न
लगाहो ऐसे ) शह्मों से मारे जाते हैं वे योगियों के सहरा स्मी
को मान्न होतं है ॥ २४ ॥

पदानि क्रतुतृख्यानि भग्नेष्वविनिवर्तिनाम् । राजा सकृतमादत्ते हतानां विपलायिनाम् ॥ २४॥ तवाहं वादिनं क्लोवं निहेतिं परसङ्गतम् ।

न हन्यादि नियुत्तं च युद्ध नेक्ष गुकादिकम् ॥ २६ ॥ अपना दन सन नष्ट हो गया हो उस समय जो शत्रु के सामन युद्ध करने को जितने पाँव चले, जतने ही अश्वमेष यत्त का फल वह पाता है और जो भागते हैं उनका सन सुकृत राजा को भाम होता है ॥ २५ ॥ जो ऐसा कहे कि हम तुम्हारे हैं, नपुंसक हो, निरायुष हो, दूसरे के साथ लड़ता हो, युद्ध से नियुत्त आता हो और जो युद्ध देखने आया हो इन्हें मारना न चाहि ।॥ २३ ॥

कृतरक्षः समुत्थाय पश्येदायव्ययौ स्वयम् । व्यवहारास्ततो दृष्ट्वा स्नात्वा सुञ्जीत कामतः॥२७॥ हिरग्यं व्यापृतानीतं भागडागारेषु निःक्षित् । पश्येचारास्ततो दृतान्त्रेषयेनमन्त्रिसङ्गतः॥ २०॥ देश और अपनी रक्षा करके मतिदिन मातःकालं उठकर आय व्यय (आमदनी, सर्व ) अपने आप देखे अनन्तर व्यवहार देखे फिर स्नान करके यथा हाचे भोजन करे।। २७ ।। तब हिरएप आदि वस्तु के ले आने में जो नियुक्त हैं वे जो ले आने उसकी राजा आप देख के भएडार में रखवादे। फिर गुप्त द्तों की वात आप ही सुन उनकी देख और प्रकट द्तों की मन्त्र के साथ देख उनकी वार्त सुन उन्हें फिर भेजे।। २८।।

ततः स्वै विहारी स्यान्मिन्त्रिभिश्री समागतः ।
बलानां दर्शनं कृत्या सेनान्या सह चिन्तयेत्॥२६॥
सन्ध्यामुपास्य शृणुयाचाराणां गूढभाषितम् ।
गीतनृत्येश्व भुश्लीत पठेतस्याध्यायमेव च ॥ ३०॥
तव तीसरे पहर एकान्त में चा मन्त्रियों के साथ यथेष्ठ
विहार करके अपनी सेना (घोड़े हाथी श्रादि) देखे और
सेनापति के साथ सेना के सुख की चिन्ता करे॥ २६॥ संध्योपासन करके द्तों का गुप्त भाषण सुने और नृत्य गीत सुनकर
भोजन करे फिर अपना पठ परे॥ ३०॥

संविशेत्तूर्यघोषे ॥ शतिबुद्धघेत्तथै । च । शास्त्राणि चिन्तयेद्रबुद्धाः सर्वकर्त्तव्यतास्तथा ॥३१॥ प्रेषयेच ततश्चारान्स्वे वन्येषु च सादरान् । ऋत्वित्रपुरोहिताचार्येसशीभिरमिनन्दितः ॥ ३२॥

तव बाजे गाजे से सोने धीर उसी मकार जाने और अपनी
वुद्धि से शास और कुछ कार्य कर्तव्य हों उनका चितवन
करे।। ३१।। तः अपने और दूसरे राज्य में गुप्त दूतों को आदरपूर्वक भेजे। ऋत्विज्, पुरोहित और आचार्य के आशिर्वाद से
कानन्द पार्वर ।। ३२।।

हृष्ट्वा ज्योतिर्विदा वैद्याच द्याद्धां काञ्चनं महीम् ।
नैवेशिकानि च ततः श्रोत्रियेभ्यो गृहाणि च॥३३॥
ब्राह्मणेषु क्षमी स्निग्धेष्विज्ञह्यः कोघनो रिपुः ।
स्याद्वाजा भृत्यवर्गेषु प्रजासु च यथा पिता ॥३४॥
ज्योतिषी और वैद्य से शुभाशुभ और अपने देह का हाल
मालूम करे। फिर गी, सोना, भूमि, विवाह के जपयोगी घन और
गृह इनका दान वेदपाठी ब्राह्मण को दे ॥ ३३॥ ब्राह्मणों के
विषय में राजा ज्ञमाशील हो मित्रों से सीघा, शञ्जुओं में कुद्ध और
अपने भृत्यों, प्रजाओं के विषय में पिता के समान हो॥ ३४॥
पुर्यात्षद्भागमादत्ते न्यायन परिपालयन्।

षुर्वात्पद्भागभादत्तं न्यायनं परिपालयम् । सर्वदा नाधिकं यस्मात्प्रजानां परिपालनम् ॥ ३५ ॥ चाटतस्करदुर्द्वतमहासाहसिकादिभिः । पीड्यमानाः प्रजा रक्षेत्कायस्थैश्च विशेषतः ॥३६॥

प्रजा का परिपालन सब प्रकार के दानों से अधिक है। इस लिथे धर्मशास्त्र की निधि से प्रजायालन करे, तो उसकी पुष्य का छठा भाग राजा पाता है।। ३४।। छजी, चोर, जालिया, डाकू इनसे और निशेष करके कायस्थ आदि राजकाज करने-वालों से पीड़ित प्रजा की रक्षा करे।। ३६।।

अरस्यमाणाः कुर्वन्ति यत्किञ्चित्कित्विषं प्रजाः । तस्मातु नृपतेरर्षं यस्माद्गृह्धात्यसौ करान् ॥३७॥ ये राष्ट्राधिकृतास्ते गं चौरेर्ज्ञात्वा विचेष्टितम् । साधून्समानयेदाजा निपरीतांश्च घातयेत्॥ ३८॥ रत्ता न करने से जी कुछ पाप प्रना करती है उसमें का आधा राजा को जाता है। क्योंकि वह रत्ता ही के लिये प्रना से कर लेता है।। ३७॥ राजकाज में जो नियुक्त हैं। उनका आच-रण गुप्त द्तों से मालूम करके भलों का राजा सम्मान करे और दुर्धों को दण्ड दे॥ ३८॥

उत्कोचजीविनो द्रव्यहीनान्कृत्वा विवासयेत् । सम्मानदानसःकारैः श्रोत्रियान्वासयेत्सदा ॥ ३६ ॥ अन्यायेन नृपो राष्ट्रात्स्वकोशं योभिवर्द्धयेत् । सोऽचिराद्रिगतः श्रीको नाशमेति सवान्धवः॥४०॥

जो उत्कोच ( यूस ) लेते हैं उनका सब धन छीनकर राज्य से निकाल दें और मान, दान, सत्कार करके श्रीत्र में (वेदपाठियों) को अपनी राज्य में वसावे ॥ ३६ ॥ जो राजा अपने राज्य से अन्याय करके धन संग्रह करता है वह थोड़े ही काल में अपने बन्धुओं समेत निर्धन हाके नष्ट होजाता है ॥ ४० ॥

प्रजापीडनसन्तापात्समुद्भूतो हुताशनः । राज्ञः कुलं श्रियं प्राणांश्चादग्ध्या न निवर्त्तते ॥४९॥ य एव नृपतेर्धर्भः स्वराष्ट्रपरिपालने । तमेव कृत्स्नमाप्रोति परराष्ट्रं वशत्रयन् ॥ ४२ ॥

प्रजा की पीड़ा के संताप से जत्पन हुई आग राजा का धन, शोभा, कुल और पाण जुलाये विना उंटी नहीं होती ॥ ४१ ॥ जो धर्म अपनी राज्य के प्रतिपालन में है वही धर्म दूसरे का राज न्याय से अपने वश करने में राजा पाता है ॥ ४२ ॥ यस्मिन्देशे य द्याचारो व्यवहारः कुलस्थितिः । तथेव परिपाल्योऽसौ यदा वशमुपागतः ॥ ४३ ॥ मन्त्रमूलं यतो राज्यं तस्मान्मन्त्रं मुरक्षितम् । कुर्याद्यथास्य न विदुः कर्भणामाफलोदयात् ॥४४.।

श्रीर जो देश श्राने वश में श्राजाने, तो उस देश में जैसा श्राचार, व्यवहार श्रीर कुल की मर्थादा हा उसको उसी रीति से पालन वरे ॥ ४३ ॥ राजा का मूजमन्त्र ( मलाह ) है इसि ये मन्त्र को ऐमा गुप्त रक्ते कि जनतक उसका फल न देख पड़े तब तक कोई उसके काम को न जाने ॥ ४४ ॥

श्रितिंत्रमुदासीनोऽनन्तरस्तत्परः परः । कमशो मग्डलं चिन्त्यं सामादिभिरुगक्रमैः ॥४५॥ उपायाः साम दानं च भेदो दग्रडस्तयैवं च। सम्यक्तप्रक्राःसिद्धवेयुर्दग्रहस्तयातिकागतिः॥४६॥

जिसना राज्य अपने राज्य की सामा से मिना हो, यह और उससे पर तथा उससे परे जो हैं व कम से शत्रु, पित्र और उदा-सीन होते हैं यह स्वभान है। इतका अभी ग्रस्तम के साम आदि-उपाय करता रहे।। ४५॥ साम (वियमावण) दान (धन देना) मेद (बिगाड़ करना) और दएड ये चार उपाय हैं। विचार-पूर्वक इन्हें करे तो सिद्ध होते हैं। परन्तु दएड तब करना जब दूसरा कोई उपाय न जगसके।। ४६॥

सिन्धं च विश्रहं चैव यानमासनसंश्रयो । देधी गावं गुणानेतान् यथावत्परिकल्पयेत् ॥ ४७ ॥ ंयदा सस्यगुणोपेतं परराष्ट्रं तदा व्रजेत् ।

परश्व हीन आत्मा च हृष्टबाहनपूरुवः ॥ ४८ ॥ सन्ध (मेल) विग्रह (विगाड़) यान (चवाई करनी) श्रासन ( उपेना ) संश्रव ( वित्तष्ठ का श्राश्रव लेना ) श्रीर देवी-भाव ( सेनाविभाग ) ये छः राजा के गुरा हैं। जब जैसा देखना तव तैसा करना ॥ ४७॥ जब दूसरे का राज्य, धःन्य श्रौर जल, **धिन ब्रादि वस्तु से सम्यत्र हो ब्रीर शत्रु अपने से हीन हो** श्रीर अपनी सना के लोग श्रीर वाहन हर्पयुत देख पहें, तो उस पर चढ़ाई करनी ॥ ४८॥

दैवे पुरुषकारे च कर्ममिद्धिव्यवस्थिता। तत्र दैवमभिन्यक्तं पौरुषं पौर्वदैहिकम् ॥ ४६ ॥ केचिद्दैवात्स्व भावाद्धा कालात्पुरुषकारतः । संयोगे केनिदिच्छन्ति फलं कु ग़लबुद्धयः॥ ५०॥

भाग्य और पुरुषार्थ दोनों से कार्य की सिद्धि हाती है। केवल भाग्य ही से नहीं होती, क्योंकि यह सबका विदित है कि पूर्व-जन्म में जो पुरुषार्थ किया हो वडी भाग्य कहलाना है।। ४६।। कोई कक्षेत्र हैं कि दैव से, कोई स्त्रभाव से श्रीर कोई पुरुषार्थ से फल की सिद्धि कहते हैं। परन्तु बुद्धिमान् लोगों का यह मत है कि जब ये सब अनुकूल हों तो कार्य सिद्ध होता है।। ५०॥

यथा ह्येकेन चक्रेण स्थस्य न गतिर्भवेत् । एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिध्यति ॥ ५१ ॥ हिरएयभूमिलाभेभ्यो मित्रलब्धिर्वरा यतः। **अतो यतेत तत्याप्त्ये रक्षेत्सत्यं समाहितः ॥ ५२ ॥**  जैसे एक चक्र से रथ नहीं चल सकता, इसी प्रकार पुरुषार्थ विना दैव सिद्ध नहीं होता ॥ ४१ ॥ हिरएय श्रीर सूमि के लाम से मित्र का लाभ उत्तम है इसलिये मित्र मिलने का यन करना श्रीर सावधानी से श्रपनी सचाई बचाये रहना ॥ ४२ ॥

स्वाम्यमात्यो जनो दुर्गं केशो दरहस्तथैव च । मित्रारयेताः प्रकृतयो राज्यं सप्ताङ्गमुच्यते ॥ ५३ ॥ तदवाप्य नृपो दराइं दुईतेषु निपातयेत् । धर्मो हि दराहरूपेण ब्रह्मणा निर्मितः पुरा ॥ ५८ ॥

स्वामी ( उत्साह आदि गुण्युक्त राजा ) अमात्य ( मन्त्री ) जन ( प्रजा ) दुर्ग ( किला ) कीश ( खजाना ) दण्ड ( चतुरंग सेना ) और मित्र ये सात राज्य के मूलकारण हैं । इसिल्ये राज्यसप्ताङ्ग कहलाता है ॥ ४३॥ ऐसी राज्य पाकर राजा दुर्घों की दण्ड दे क्योंकि पूर्वकाल में ब्रह्मा ने दण्डरूप से धर्म की वनाया है ॥ ४४॥

स नेतुं न्यायतो शक्यो लुब्धेनाकृतबुद्धिना । सत्यसन्धेन शुचिना सुसहायेन धीमता ॥ ५५ ॥ यथाशास्त्रं प्रयुक्तः सन्सदेवासुरमानवम् । जगदानन्दयेत्सर्वमन्यथा तत्पकोपयेत्॥ ५६ ॥

जो लोभी और चञ्चल बुद्धि होता है, वह न्याय से दएह नहीं चला सकता किन्तु जो सचा, पित्र (जितेन्द्रिय) अच्छे सहा-यकों स युक्त और बुद्धिमान होता है, वह न्याय से चलता है। प्रिशा शास्त्र की विधि से जो दएह का मयोग करें, तो देवता, असुर और मनुष्य सहित सव जगत् को ज्यानन्द होता है । इससे श्रन्यथा करे तो सब कोप करते हैं ॥ ४६ ॥

अधर्मद्रण्डनं स्वर्गं की तिं लोकांश्च नाशयेत्।
सम्यक्तु द्रण्डनं राज्ञः स्वर्गकी तिं जयावहम् ॥५७॥
अपि आता सुतोच्यों वा श्वशुरो मातुलोपि वा।
नाद्रण्ड्यो नाम राज्ञोस्ति धर्माद्विचलतः स्वकात् ५० अधर्मद्रण्ड देने से राजा का स्वर्ग, की तिं और लोक नष्ट होता है; परन्तु विधि से द्रण्ड दे, तो उसको स्वर्ग, की तिं और जय की माप्ति होती है ॥ ५७ ॥ माई, वेटा, अर्घ्य, आचार्य आदि श्वशुर और मामा ये भी अपने धर्म से च्युत हों, तो राजा को द्रण्ड देना उचित है और दूसरों की क्या चर्चा १ क्यों कि धर्महीन ऐसा कोई नहीं जिसे राजा द्रण्ड न देसके ॥ ५० ॥ यो द्रण्ड्यान् द्रण्डयेद्राजा सम्यग्वध्यांश्च घातयेत् । इष्टं स्यात्कतुभिस्तेन समाप्तवरदक्षिणेः ॥ ५६ ॥ इति संचिन्त्य नृपतिः कतुतुल्यफलं पृथक् ।

इस्स (स नर्प हस्सिन् निरुद्ध र तस्त हम्म । ६०॥ जो राजा दण्डयोग्य मनुष्यों को दण्ड देता है और वध के योग्यों को मारता है वह वड़ी दिल्लावाले यहाँ का फल पाता है ॥ ५६ ॥ इस प्रकार ऋतु के तुल्य फल समभ के राजा पृथक् पृथक् (वर्णादि के कम से) प्रतिदिन सभासदों के साथ व्यवहार देखे ॥ ६०॥

कुलानि जातीः श्रेणीश्च गणान् जानपदानपि । स्वधर्भाचलितान् राजा विनीय स्थापयेत्पथि ॥६१॥ जालसूर्यं मरीचिस्थं त्रसरेणू रजः स्मृतम् । तेऽष्टौ लिक्षा तु तास्तिस्रो राजसर्षप उच्यते ॥ ६२ ॥

कुल ( ब्राह्मण आदि के ) ज ति ( मूर्धा विक्र आदि ) श्रेणी ( तं ने ती आदि ) गण ( हैतुक अहि ) और जानपद ( कारुक वहि आदि ) जो अपने धम से चित्र हों, तो राजा इन्हें यथी-चित्र दण्ड देकर किर निज धमें से स्थापन करे ॥ ६१ ॥ जालिंगों से सूर्व के मकारा पड़ने में जो जड़ते धूलिकण देख पड़ते हैं उनका नाम असरेगा है, आठ असरेगा की एक लिंचा, तीन लिंचा का एक राजतर्भप ॥ ६२ ॥

गोरस्तु ते त्रयः षद् ते ययो मध्यस्तु ते त्रयः । कृष्णजः पञ्च ते माषस्ते सुवर्णस्तु पोडरा ॥ ६३ ॥ पजं सुवर्णाश्वत्वारः पञ्च वापि प्रकीर्तितम् । द्वे कृष्णले रूप्यमापो धरणं पोडरीव ते ॥ ६४ ॥

सर्पप तीन निल के एक गौरसपी, ये द्वः मिल के एक मध्यम यव, तीन यत्र का एक कृष्णल, पाँच कृष्णल का एक माप, सीजह भाप का एक सुत्रर्ण (1 द रे 11 और चार या पाँच सुत्रर्ण का एक पल होता है (हाये की तोल) पूर्वोक्न दो कृष्णल का एक ख्टामाप, तीनसी इकसट ख्टामाप का एक धरणना दिशा

शतमानं तु दशभिर्धः णैः पलमेव तु । निष्कं मुवणीश्वत्वः कार्षिकस्ताभिकः पणः॥६५॥ सार्शािः पणसाहस्रो दग्ड उत्तमसाहसः । तदर्धं मध्यमः मोकस्तदर्धे ।धमः स्मृतः ॥ ६६ ॥ दश घरण का एक शतमाप अथवा पल होता है। श्रीर पूर्वीक चार सुवर्ण का एक एक राजत निष्क होता है। (तांवे की तोल) एक करें (पल का चौया भाग) भर तांवे को पण कहते हैं।। ६४।। एक हजार अस्ती पण उत्तम साहस में दण्ड दिया जाता है। उसका श्राधा मध्यम श्रीर उसका भी श्राधा अधम कहलाता है।। ६६।।

भिग्दरहरत्वथ वाग्दरहो धनदरहो वधस्तथा । योज्या व्यस्ताः समस्ता वा ह्यपराधवशादिमे।।६७॥ झारवापराधं देशं च कालं वलमथापि वा । वयः कमे च वित्तं च दर्गहं दराड्यपु पातयेत्।।३ ६=॥ इति याज्ञवल्कीये धमेशास्त्रे आचारो नाम प्रथमोऽध्यायः ।। १ ॥

धिग्दएड, वाग्दएड, धनदएड श्रीर वधदएड ये चार प्रकार के दएड हैं। श्रपराध जिसका जैसा हो उसे विचार कर इन दएडों में से जितने दएड के योग्य हों उतना दएड देना चाहिये॥ ६७॥ श्रपराध, देश, काल, वल, श्रनस्या, कर्म श्रीर वित्त (धन) देख के श्रपराधियों की दएड देना चाहिय॥ ६८॥ श्राचाराध्याय समात हन्ना।

# **व्यवह**र्गध्यायः।

#### मानुकाप्रकरण।

व्यवहारात्रृगः पश्येदिद्धिर्द्धाद्वर्शस्पिस्मह । धर्मशास्त्रानुसारेण कोभूलोमविवर्जितः॥ १॥ श्रुताध्ययनसम्पन्ना धर्मज्ञाः सत्यवादिनः ।
राज्ञा सभासदः कार्या रिपो मिन्ने च ये समाः ॥२॥
विद्वान बाह्मणों के साथ क्रोध और लोभ छोड़कर धर्मशास्त्र
के श्रमुसार व्यवहारों को राजा देखे ॥ १ ॥ वेद श्रीर मीमांसा
श्रादि शास्त्र पढे हों, धर्म जानें, सच बोलें श्रीर जो शत्रु श्रीर मित्र
को वरावर मानें, ऐसे सभासद राजा को करने चाहिये ॥ २ ॥

अपश्यता कार्यवशाद्वयवहारात्रृपेण तु । सभ्येःसह नियोक्तन्यो बाह्यणः सर्वधर्मवित् ॥ ३ ॥ रागान्नोभाद्वयादापि स्मृत्युपेतादिकारिणः । सभ्याः पृथक् पृथक् दग्ड्या विवादाद्दिगुणंदमम्४

किसी कार्यवश होकर राजा श्राप व्यवहार न देख सके तो सभासदों के सहित सब धर्म जाननेवाले झासाग्र को नियत करदें ॥ ३ ॥ किसी की प्रीति से वा लोग से भय से यदि सभ्य लोग धर्मशास्त्र से विरुद्ध काम करें तो जितने का वह व्यवहार हो उससे दूना दण्ड हर एक सभासदों से राजा लेवे ॥ ४ ॥

स्मृत्याचारव्यपेतेन मार्गेणाधर्षितः परैः । आवेदयति चेदाज्ञे व्यवहारपदं हि तत् ॥ ५ ॥ प्रत्यर्थिने ऽत्रतो लेख्यं यथावेदितमर्थिना । समामासतद्धीः नीमजात्यादिचिह्नितम् ॥ ६ ॥

धर्मशास्त्र और सदाचार के निरुद्ध रीति से दूसरे में पीड़ित होकर यदि राजा को निवेदन करें, तो वही व्यवहार पद कह-लाता है।। पा जो अर्था (मुद्दी) ने निवेदन किया है। सो पत्यर्थी (सुद्दाञ्चलेह) के समज्ञ वर्ष, महीना, पाल, दिन, नाम और जाति आदि से चिहित करके ज्ञिलना ॥ ६॥

श्चतार्थस्योत्तरं लेख्यं पूर्वावेदकसन्निघौ । ततोऽर्थी लेखयेत्सद्यः प्रतिज्ञातार्थसाधनम् ॥ ७ ॥ तत्सिद्धौ सिद्धिमाप्नोति विपरीतमनोऽन्यथा । चतुष्पाद्वचवहारोऽयं विवादेषु प्रदर्शितः ॥ = ॥

ं प्रत्यर्थी ने जो बात सुनी हो उसका उत्तर वह अर्थी के सामने लिखावे तब अपने निवेदन के सिद्धि करनेवाली जो बातें हों, उन्हें अर्थी भटपट लिखावे ॥ ७॥ निवेदन की प्रमाण सिद्धि हो, तो जीतता है अन्यथा हार जाता है । विवाद में ऐसा (भाषा, उत्तर, क्रिया और साध्य सिद्धि यह ) चतुष्पाद व्यव-हार होता है । वह तुम्हें दिखला दिया ॥ ८॥

श्रभियोगमिनस्तीर्थ नैनं प्रत्यभियोजयेत्। श्रमियुक्तं च नान्येन नोक्तं विषकृतिं नयेत्॥ध॥ कुर्यात्प्रत्यभियोगं च कलहे साहसेषु च। उभयोः प्रतिभूग्रीह्यः सुमर्थः कार्यनिर्णये॥ १०॥

श्रपने ऊपर जो किसी ने श्रीभयोग किया (सवाल दिया अर्थात् दावा किया) हो, तो उसका उत्तर (जगव) दिये विना उस सवाल देनेगाले पर श्रीभयोग न करे। और जिस पर किसी दूसरे ने श्रीभयोग किया हो, उस पर भी न करे। जो बातें एकवार कहनुका हो उन्हें बदले भी नहीं।। ६।। कलह श्रीर साहस में, श्रीभिग्रीग करनेवाले पर भी परंपीभयोग करें।

निर्णय कार्य में को समर्थ हो, ऐसा मित्र (कामिन) दोनों (अर्था आर मत्यर्थी) का लेना चा हुवे ।। १०॥ निह्नने भावितो दद्याद्धनं राज्ञे च तत्समम् । मिथ्याभियोगी द्विगुणमभियोगाद्धनं वहेत् ॥११॥ साहसस्तेयपारुष्यगाभिशापात्यये स्त्रियाम् । विवादयेत्सद्य एव कालोऽन्यत्रेष्ठ्यया स्मृतः ॥१२॥

किमी वात का निहन (नाक्षवृत्त) किये हो और वह जसपर भावित (सावित) होजाय, तो राजा उससे वह चीज बादी को दिलादे और उसी के तुरुप दण्ड (जुर्माना) आप लेंवे और किसी ने भूठा अभियोग किया हो, तो जितने का अभियोग हो उससे द्ना दण्ड राजा उससे लेंवे ॥ ११॥ साहस, (मतुष्य मारणा आदि) चोरी पारुष्य (गाली देना वा मारना) गौका अभिशाप (महापातक दोष) अत्यय (माण और धननाश आदि) और स्नीहरण में तुरुन्त निवाद का निर्णय करे। इन के सिन्ना जब अर्थी मत्यर्थी आदि चाई तभी निर्णय करना॥ १२॥

देशाहेशान्तरं याति सृक्तिणी परिलेढि च ।
ललाटं स्विद्यते चास्य मुखं वैवर्ण्यमेव च ॥ १३ ॥
परिशुष्यत्स्वलद्धाक्यो विरुद्धं बहु भाषते ।
वाक् चक्षः पूजयति नो तथोष्ठौ निर्भुजत्यि ॥१४॥
को इधर ही उधर धूमे (एक जगह न वैदसके) गलफड़ों
को चाटा करें, जिसके खलाट (माये) में प्रीना होता हो,
मुँह का रंग वदल गया हो ॥ १३॥ वात कहने में दुँह स्कृता अवे

और हिचवता हो, बहुत वाने अपनी ही वातों से विरुद्ध कहे, सामने न देखे, बरावर वात न कह, ओठ काटा करे।। १४॥

स्वभावाद्भिकृतिं गच्छेन्मनोवाक्षायकर्मभिः । अभियोगे च साक्ष्य वा दुष्टः स परिकीर्तिनः ॥ १५ ॥ सन्दिग्धार्थं स्वतन्त्रो यः साध्ययस्य निष्पतेत् । न चाहूतो वदेतिंकचिद्दीनो दग्ड्यस्य नंस्पृतः॥१६॥

मन, नाशी और कर्म से अपने आप जो और का और हो गया हो, ये सब अभिन्योग और साह्य (गत्राही) में दुष्ट गिने जाते हैं ।। १५ ।। जो अर्थी, प्रत्यर्थी के अंगीकार करने के विना ही, अपनी इच्छा ही से, धन माँगने लगे, जो अपनी अंगी- कृत (कवृत्त किये हुये) या साधित (सावृत ) भये वस्तु के गांगने पर भाग जाय और जो सभा के सामने बुलाये जाने पर कुछ न कहे, ये सब हार जाते हैं। और दएड के भी योग्य होते हैं।। १६॥

साक्षिषूभयतः सत्सु साक्षिणः पूर्ववादिनः । पूर्वपक्षऽधर्गभूतं भवन्त्युत्तरवादिनः ॥ १७ ॥ सपणश्वेद्धिवादः स्पात्तत्र हीनं तु दापयेत् । दग्हं च स्वपणं चैव धनिने धनमेव च ॥ १८ ॥

दोनों और के साक्षी (गवाह) आये हों, तो जो अपना स्वन्त पहले का कहे उसके साक्षी छेने पर जब उसका पक्ष नीचा हो, तो दूसरे वादी की साक्षी लेना चाहिये॥१७॥ यदि पर्या (शंती) लगा के निवाद करते हों, तो जो हारजावे उसके दण्ड अपना किया हुआ पण और धनी का धन राजा दिला देवे॥ १८॥। छलं निरस्य भूतेन व्यवहारान्नयेत्रृपः । भूतमप्यनुपन्यस्तं हीयते व्यवहारतः ॥ १६ ॥ निद्दनुते लिखितं नैकमेकदेशे विभावितः । दाप्यः सर्वं नृपेणार्थं न श्राह्यस्त्वनिवेदितः ॥ २० ॥

बल (प्रमाद से कही वात ) को छोड़कर मुख्य वातों से ज़ियं हार का निर्णय राजा करें; क्यों कि सच भी बात कही न ज़ाने तो हार हो जाती है।। १६ ।। यदि प्रत्यर्थी के लिखाई हुई सच चीजों का भिहन - नाकवृत्त किया हो छौर कुछ भी जमपर प्रथी भावित (सब्त ) करें; तो राजा उससे सब दिलावे छौर जो पहले निवेदन के समय में छाथीं ने नहीं लिखाया वह बात न माननी चाहिये।। २०॥

स्मृत्योर्विरोधे न्यायस्तु बलवान्व्यवहारतः । अर्थशास्त्राचु बलवद्धर्मशास्त्रमिति स्थितिः ॥ २१ ॥ प्रमाणं लिखितं भुक्तिः साक्षिणश्चेति कीर्तितम् । एषामन्यतमाभावे दिव्यान्यतममुच्यते ॥ २२ ॥

जब दो सपृतियों (धर्मशास्त्र के वचन) का आपस में विरोध देख पड़े तो बड़ों के व्यवहार के अनुसार, उन दोनों का विषय अलग कर देने का न्याय वली होता है। नीतिशास्त्र से धर्मशास्त्र बली हैं, ऐसी शास्त्र मर्यादा है ॥ २१ ॥ लिखित भुक्ति और साद्ती ये तीन मनुष्य प्रमाग्य होते हैं। जब इनमें से कोई न होसके तो किसी दिव्य (शप्य) का आअथ्य करना चाहिये॥ २२ ॥ सर्वेष्वर्थविवादेषु बलवत्युत्तरा किया ।

आधी प्रतिग्रहे कीते पूर्वात्त बलवत्तरा ॥ २३ ॥

पश्यतो ब्रुवतो भूमेहीनिर्विशतिवार्षिकी ।

परेण भुज्यमानाया धनस्य दशवार्षिकी ॥ २४ ॥

धनके सब विवादों में उत्तरा क्रिया (पिक्रली वात ) बलवान्
होती, परन्तु आपि (बन्धक ) प्रतिग्रह (दान लेना ) और क्रीत
(मोल लेने ) में पूर्वा क्रिया बलवती होती है ॥ २३ । यदि
कोई द्सरा मनुष्य स्वामी के सामने उसके धन और भूमि का

उपभीग करे पर स्वामी कुछ न बोले तो धनसे उसका स्वत्व दश
वर्ष और भूमि से बीस वर्ष में नष्ट होजाता है ॥ २४ ॥

आधिसीमोपनिक्षेपजडवालधनेविना।
तथोपनिधिराजस्त्री श्रोत्रियाणां धनैरिप ॥ २५॥
आध्यादीनां विहर्तारं धनिने दापयेद्धनम् ।
दग्डं च तत्समं राज्ञे शक्त्यपेक्षं यथापि वा ॥ २६॥
श्राधि (वंधक) सीमा, उपनिक्षेप (रतने को जो वस्तु गिन को दीगई) जड़ का धन, वालधन, उपनिधि (धरोहर) राजधन, स्त्री धन और श्रोत्रियधन ये दश व वीसवर्ध दूसरे के भोग में भी अपने स्वामी के स्वत्व से दूर नहीं होते ॥ २५॥ जो कोई आधि सीमा आदि का हरण करे तो उससे राजा धनी को धन दिलाने और आप उतना ही दण्ड लेने व जसी शक्ति देखें वैसा दण्ड लेने ॥ २६॥

श्रागमोऽभ्यधिको भोगादिना पूर्वक्रमागतात्। श्रागमेऽपि वलं नैव भुक्तिस्तोकापि यत्र नो॥ २७॥ श्रागमस्त कृतो येन सो अभिग्रुक्तस्तप्रद्धरेत् । न तत्सुनस्तत्सुतो वा भुक्तिस्तत्र गरीयसी ॥ २८ ॥

तीन पुरुष तक बगवर भीग न करते आये हों तो उस भीग से आगम ( लेख) वली होता है। परन्तु आगम हो और भीग थीड़ा भी न हो तो उस आगम में कुछ वल नहीं होता ॥ २०॥ जिसने आगम करवाया ( कोई चीज़ लिखवाली ) है उसपर आभियोग ( दावा ) हो तो, वह आगम दिखलारे, परन्तु उसके पुत्र पीत्र आदि न दिखलावें। उनका भीग ही वल शन् गिना जाता है ॥ २८॥

योऽभियुक्तः परेतः स्यात्तस्य रिक्थी तमुद्धरेत् । न तत्र काग्णं सुक्तिरागमेन विना कृता ॥ २६ ॥ श्चागमेन विशुद्धेन भोगो याति प्रमाणताम् । श्चविशुद्धागमो भोगः प्रामाण्यं नैव गच्छति ॥३०॥

श्रागम करनेवाले पर श्रीभयोग हुआ हो श्रीर वह सड़ जावे तो उसके दायाद श्रागम सिद्ध करें। स्थल में ऐसे श्रागम के विना उनका भोग नहीं देखा जाता॥ २६॥ श्रागम विशुद्ध हो तो भोग प्रामाणिक हाता है श्रागम शुद्ध न हो तो भोग प्रमाण नहीं समक्षा जाता॥ ३०॥

नृषेणाधिकृताः पूगाः श्रेणयोऽथ कुलानि च ।
पूर्व पूर्व गुरु द्वेयं व्यवहारिवधौ नृणाम् ॥ ३१ ॥
बजोपाधिविनिष्टेतान् व्यवहाराद्विधौ नृणाम् ॥ ३१ ॥
स्त्रीनक्तमन्तरागारबहिः शत्रुकृतांस्तथा ॥ ३२ ॥

राजा ने जिसको नियुक्त किया हो, पूग (जनसमूह) श्रेणी (एक ही व्यापार से जीतनेवालों का समूह) श्रोर कुल (जाति, सम्बन्धि श्रादि का समूह) इनमें जो पहले पहले लिखे हैं, वे व्यव-हार निर्णय करने में पिछलों से श्रेष्ठ हैं। श्रर्थात् पिछलों ने व्यवहार निर्णय किया भी हो श्रोर वादी प्रतिवादी का सन्तोप न भया हो, तो पहलेवालों से फिर निर्णय करा लेवें।। ३१।। बलात्कार श्रीर भय से जो व्यवहार सिद्ध भये हैं श्रीर जो स्त्री से, रात को, घर के भीतर, ग्राम स्नादि से वाहर श्रीर श्रुत्त से किये गये हों, छन व्यवहारों को भी निष्टत करे (फिर से देखे)।। ३२।।

मत्तोन्मत्तार्तव्यसनिवालभीतादियोजितः । श्रसम्बद्धकृतश्चैव व्यवहारो न सिध्यति ॥ ३३ ॥ प्रषष्टाधिगतं देयं नृपेण धनिने धनम् । विभावयेत्र नेक्षिकैस्तत्समं दण्डमहीते ॥ ३४ ॥

मत्त (मिंदरा श्रादि से ) उन्मत्त ( वौड़हा ) श्रार्त ( व्याधि श्रादि से पीड़ित ) व्यसनी (श्रानिष्ट होने से दुःखी ) वालक श्रीर भयाक्रान्त श्रादि से व्यवहार किया हो श्रीर जो सम्बन्धी न हो उसने जो व्यवहार किया हो वह सिद्ध नहीं होता ॥ ३३॥ किसी की चीज मण्छ (खोगई) हो श्रीर राजा के पास ( ग्राम-पाल श्रादि ) लेशार्वे तो राजा उसे उसके स्वामी को दे, जो ठीक-ठीक पहचान न वतावे, तो राजा उतना ही उससे दण्ड लेवे॥ ३४॥

राजा लब्ध्वा निधि दद्याद् द्विजेम्योऽर्धं द्विजः पुनः। ः विद्वानशेषमादद्यात्स सर्वस्य प्रभुर्यतः॥ ३५॥ इतरेण निधी लब्धे राजा पशंशमाहरेत्। अनिवेदितविज्ञातो दाप्यस्तं दगडमेव च ॥ ३६॥

राजा निधि (भूमिगत धन) पावे तो छाधा ब्राह्मणों को दे, यदि ब्राह्मण पावे और वह विद्वान हो, तो सवका-सब खुद ले लेवे क्योंकि वह सबका प्रभु है।। ३५।। दूसरा कोई निधि पावे, तो राजा उसे छाँ श्रंश देकर शेष छाप ले लेवे निधि पाकर राजा को न जनावे और राजा किसी प्रकार जान लेवे, तो उससे निधि और दएड भी लेवे।। ३६।।

धातुकाप्रकरण् समाप्त ।

#### ऋणादानप्रकरण ।

देयं चौरहतं द्रव्यं राजा जानपदाय तु । श्राददद्धि समाप्नोति किल्बिबं यस्य तस्य तत्॥३०॥ श्रशीतिमागो दृद्धिः स्यान्मासि मासि सबन्धके । वर्णक्रमाच्छतं द्वित्रिचतुः पञ्चकमन्यथा ॥ ३८॥

जिसकी चीज चोरी गई ही उसको राजा (चाहे जिस प्रकार से) वह चीज दे देवे, जो न दे तो उसका सब पाप राजा को लगता है ॥ ३७॥ वंघक रख़ के अस्ती रुपये पर एक रुपया व्याज लिये विना वंघक रुपया दे, तो वर्षो (ब्राह्मण आदि से) क्रम से २, ३, ४ और ४ रुपये सैकड़े व्याज लेवे॥ ३८॥

कान्तारगास्तु दशकं सामुदा विंशकं शतम् । दचुर्वा स्वकृतां रुद्धिं सर्वे सर्वासु जातिषु ॥ ३६ ॥ सन्ततिस्तु पशुस्त्रीणां रसस्याष्टगुणापरा । वस्त्रधान्यहिरण्यानां चतुस्त्रिद्विग्रणापरा ॥ ४० ॥

जो ऋण लेकर वन में होकर न्यापार करने जावे उससे दश रुपये सैकड़े और समुद्र में जानेवाले से बीस रुपये सैकड़े न्याज लेवे अथवा सब लोग जितना न्याज देना स्वीकार किये हों जतना देवें। यह सामान्य हर एक जाति का धर्म है।।३६॥ पशु और स्त्री का न्याज उनकी सन्तित है। स्स (तेल आदि) किसी को दे और वहुत काल विना न्याज वह उसके निकट पड़ा रहे, तो अठगुने से अधिक न ले। वस्तु, धान्य और हिरएय इनका कम से चौगुना, तिगुना और दूना न्याज लेवे।। ४०॥

प्रपन्नं साध्यन्नश्चँ न वाच्यो नृपतेभेवेत् । साध्यमानो नृपंगच्छन् दग्डवोदाप्यश्च तद्धनम्४१ गृहीतानुक्रमादाप्यो धनिनामधमिषिकः । दत्त्वा तु बाह्यणायैव नृपतेस्तदनन्तरम् ॥ ४२ ॥

जिस ऋण को प्रपन्न (कवूल) किया है जो धनी उसे किसी धर्मोपाय से लेना चाहे, तो राजा मना न करें। और ऋणी राजा के पास निवेदन करे, तो उससे धनी का धन दिला दे और दण्ड भी लेवे।। ४१।। एक जाति के धनी हों, तो जिस कप से जिसका धन लिया हो उसी कम से उसको ऋणी से दिलावे। और भिन्न-भिन्न जाति के धनी हों, तो ब्राह्मण का धन पहले, तव नत्री आदि का कम से दिलावे।। ४२।।

राज्ञाधमर्णिको दाप्यः साधिताहराकं रातम् । पञ्चकं च रातं दाप्यं प्राप्तार्थोः ह्यत्तमर्णिकः ॥४३॥

#### हीनजातिं परिक्षीणमृणार्थं कर्म कारयेत् । बाह्यणस्तु परिक्षीणः शनैदीप्यो यथोदयम् ॥४४॥

घनी का घन कर्जदार से जो राजा को दिलाना पड़े, तो अधमर्थ (कर्जदार) से राजा दश रुपये सैकड़े दगढ़ ले। और घनी से पाँच रुपये सैकड़े मज़दूरी ले। ४३।। यदि ऋषी को ऋण देने की सामर्थ्य न हो और घनी की जाति से उसकी जाति छोटी हो व तुल्य हो, तो उससे अपना काम करवा के ऋण भर ले। और यदि ऋषी बाह्मण ऋण देने में असमर्थ हो, तो उससे काम न कराना किन्तु धीरे-धीरे उससे अपना घन लिया करे।। ४४।।

दीयमानं न गृह्णाति प्रयुक्तं यः स्वकं धनम् । मध्यस्थस्थापितं चेत्स्याद्धदेते न ततः परम् ॥४५॥ अविभक्तेः कुटुम्बार्थे यदृणं तत्कृतं भवेत् । द्युस्तदिक्थिनः प्रेते प्रोषिते वा कुटुम्बिनि ॥४६॥

ऋणी देता हो और धनी न ले, तो वह धन किसी मध्यस्थ के पास रख देना, फिर ऋणी को ब्याज न देनी पड़ेगी ॥४॥॥ जो लोग अविभक्त (इकट्टा रहते) हो उनमें से किसी ने कुटुम्ब के पोषण के लिये ऋण किया हो, तो वह ऋण कुटुम्बी (मालिक) देने और यदि कुटुम्बी मरजाय या परदेश चला जाय, तो उसके दायाद (धन लेनेनाले) देनें ॥ ४६ ॥

न योषित्पतिपुत्राभ्यां न पुत्रेष कृतं पिता । दद्याहते कुडुम्बायात्रं पतिः स्त्रीकृतं तथा ॥ १७॥ ् सुराकामचूतकृतं दर्रहशुल्कावशिष्टकम् । वृथा दानं तथैवेह पुत्रो दद्यात्र पैतृकम् ॥ ४=॥

कुटुम्ब पोपण के सिवाय पित और पुत्र का किया हुआ श्राण स्त्री न देवे । इसी प्रकार पुत्रकृत पिता न देवे और स्त्रीकृत पित में देवे ।। ४७ ।। उसी प्रकार मिदरापान, व्यभिचार, जुआ खेलने को, राजदण्ड का और शुक्त का शेष (वाक्ती) धन और द्यादान के लिये जो ऋण पिता ने किया हो, उसे पुत्र न देवे ।। ४८ ।।

गोपशौरिडकशैलूपरजक्रव्याधयोपिताम् ।

ऋणं दद्यात्पितिस्तासां यस्माद्वृत्तिस्तदाश्रया॥४६॥

प्रतिपन्नं स्निया देयं पत्या वा सह यत्कृतम् ।

स्वयं कृतं वा यहणं नान्यत्स्नी दातुमहिति ॥ ५०॥

श्रहीर, कलवार, नट, धोवी श्रीर व्याध इनकी क्षियों ने जो

ऋण किया हो, सो उनके पति देवें, क्योंकि उनकी द्वत्ति स्नी
के श्राधीन है ॥ ४६॥ जो ऋण प्रतिपन्न (क्रव्त् ) किया

हो व जो पति के साथ लिया हो श्रीर श्रपने श्राप जो ऋण

लिया हो वही स्नी देवे । इसके सिवाय द्सरे प्रवार का ऋण
स्नी कभी न देवे ॥ ५०॥

पितिर प्रोपिते प्रेते व्यसनाभिष्नुतेपि वा ।
पुत्रपौत्रैर्त्यणं देयित्रह्नवे साक्षिमावितम् ॥ ५१ ॥
रिक्थग्राह ऋणं दाप्यो योषिद्ग्राहस्तथैव च ।
पुत्रोऽनन्याश्रितद्रव्यः पुत्रहीनस्य रिक्थिनः ॥ ५२ ॥
जव पिता गरजाय या परदेश गया हो अथवा किसी व्यसन

( लत ) में पड़गया हो, तो पुत्र श्रीर पौत्र ऋण दें। कबूल न करें, तो साखियों से जो भावित सावित हो सो देवें।। ५१।। जो जिसका धन ले वह उसका ऋण दे। वह न हो तो जो उसकी स्त्री ले वह ऋण दे। श्रीर जिसका धन पुत्रों के सिवाय दूसरे ने नहीं लिया उसका ऋण उसके पुत्र दें, पुत्र न हो तो रिक्थि ( दायाद ) देवें।। ५२।।

आतृणामथ दम्पत्योः पितुः पुत्रस्य चैव हि । प्रातिभाव्यमृणं साक्ष्यमविभक्केन तु स्मृतम् ॥ ५३ ॥ दर्शने प्रत्यये दाने प्रातिभाव्यं विधीयते । आद्यो तु वितथे दाप्यावितस्य सुता आपि ॥ ५४ ॥

भाई, स्त्री, पुरुष, पिता श्रीर पुत्र यदि विभक्त न हों, तो इनकी मातिभाव्य (जामिनी) ऋख श्रीपसाक्ष्य (गवाही) करने की योग्यता नहीं ॥ ५३ ॥ दर्शन (देखने की) मत्यय (विश्वास कराने में) श्रीर दान (स्वयं माल देने का) यों तीन मातिभाव्य (जामिनी) होती हैं। इनमें पहले दो प्रकार के मातिभाव्य जिसने किया हो वह भूटा पड़े, तो केवल वही उतना धन दे परन्तु तीसरे के लड़के भी देवें ॥ ५४ ॥

दर्शने प्रतिभूर्यत्र मृतः प्रात्यियकोऽपि वा ।
न तत्पुत्रा ऋगं दचुर्दचुर्दानाय यः स्थितः ॥ ५५ ॥
बहवः स्युर्यदि स्वांशेर्दचुः प्रतिभुवो धनम् ।
एकच्छायाश्रितेष्वेषु धनिकस्य यथारुचि ॥ ५६ ॥
जव दर्शन और पत्यय के प्रतिभू परगये हों, तो उनके पुत्रों से
ऋगा न दिलाना किन्तु जो दान प्रतिभू हो उसी के पुत्र से

दिलाना ।। ४४ ।। मितभू कई एक हों, तो ऋण बाँट लेकें, फिर अपने-अपने अंश के अनुसार धनी को धन देवें । और जो इरएक सम्पूर्ण धन देने को उद्यत हो, तो धनिक की रुचि है, चाहे जिससे लें ।। ४६ ।।

ृप्रतिभूदीपितो यज्ञ प्रकाशं घनिनां घनम् । द्विगुणं प्रतिदातव्यमृणिकैस्तस्य तद्भवेत् ॥ ५७ ॥ सन्तितः स्त्रीपशुष्वेव घान्यं त्रिगुणमेव च । वस्रं चतुर्गुणं प्रोक्तं स्तश्चाष्टगुणः स्मृतः ॥ ५८ ॥

िलस प्रतिभू से सबके सामने जितना धनी का धन दिलाया गया हो, उसकी ऋणी दूना करके उस प्रतिभू को भर देने ।। ५७ ।। स्त्री श्रीर पशु प्रतिभू से दिलाया गया हो, तो ऋणी दूने के बदले में सन्तित सहित स्त्री श्रीर पशु दे। श्रीर श्रम्न तिगुना, बह्न चैंगुना श्रीर रस (पीतल श्रादि) अठ-गुना देवे ।। ५८ ।।

आधिः प्रश्वरयेद् द्विगुणे धने यदि न मोक्ष्यते । काले कालकृतो नश्यत्फलमोग्यो ननश्यति ॥५६॥ गोप्याधिभोगे नो दृद्धिः सोपकारेऽथ हापिते । नष्टो देयो विनष्टश्च दैवराजकृतादृते ।। ६०॥

जी चीज वन्धक रक्स्ती हो उस्तर मूल धन के तुल्य ब्याज भी चढ़जाय और ऋगी न छुड़ांबे, तो वह बन्धक बूड़ा हो जाता है। जिस वन्धक में समय की अवधि करदी हो, तो वह अपने समय हो जाने पर बूड़ा होता है। परंतु फल-भोग्य-वन्थक (जिससे धनी को व्याज भिलती जाय) वह कभी नृष्ट नहीं होता। । ४६ ।। दृष्टिवन्धक को जो अपने काम में लावे, तो उसको न्याज ऋगी न दे और भोगवन्धक में भी जो कुछ हानि हो जाय, तो भी न्याज न दे। दैव और राजोपद्रव के निना कोई वन्धक की जीज विगड़ जाय या नष्ट हो जाय, तो धनी अपने पास से देवे।। ६०॥

्रश्चाधेः स्वीकरणात्सिद्धी रक्ष्यमाणोप्यसारताम् । यातश्चेदन्य त्र्याधेयो धनभाग्वा धनी भवेत् ॥ ६१ ॥ चरित्रवन्धककृतं सब्द्धचा दापयेद्धनम् । सत्यङ्कारकृतं द्रव्यं द्विगुणं प्रतिदापयेत् ॥ ६२ ॥

श्राधि (वन्धक) स्वीकार करने से (जपभोग करने से) सिद्ध (श्रपने स्वत्विशिष्ट) होता है। श्रीर जो यत्न से रखने पर भी वन्धक की चीज विगड़ जावे, तो दूसरी चीज जसके वदले में रखदेना श्रथवा धनी का धन देदेना ॥ ६१ ॥ यदि चरित्र-वन्धक (श्रापस के विश्वास से थोड़ी चीज पर बहुत धन दे देवे व वड़ी पर थोड़ा ही ले लेवे श्रथवा श्रपना पुएय, तीर्थ-स्नान फल श्रादि वन्धक) किया हो, तो व्याज समेत धन धनी दिला पावे श्रीर जिस श्राधि में सत्यप्रतिज्ञा हुई हो (कि धन द्ना होने पर भी धन ही देंगे श्राधि नष्ट न होगी) तो द्ना धन ही दिला देना ॥ ६२ ॥

्र उपस्थितस्य मोक्वन्य आधिः स्तेनोऽन्यथा भवेत् । श्रयोजके सति धनं कुलेऽन्यस्याधिमाप्तुयात्॥६३॥ तत्कालकृतमूल्यो वा तत्र तिष्ठेदग्रक्रिकैः ।

ं विना घारणिकाद्रापि विक्रीणीत संसाक्षिकम् ॥६४॥

ऋणी बन्धक छुड़ाने आवे, तो उसकी चीज दे देना यदि ज्याज के लोभ से कुछ दिन और रक्खे, तो चीर का सा दएड पाता है। ऋणी बन्धक छुड़ाने आवे और धनी कहीं गया हो, तो उसके कुल में से किसी पामाणिक के पास धन ज्याज स-मेत रखकर अपनी चीज ले लेवे ॥ ६३॥ धनी न हो और बन्धक वेच के ऋण दिया चाहे, तो उस समय में जो मोल बन्धक का हो वह कहकर बन्धक वहीं रहने दे और उस समय से ज्याज न देवे (जो दूना धन होने पर भी बन्धक बुड़ा होने का करार न हो और धन मूल ज्याज मिल के दूना होजाय अथवा ऋणी पास न हो कहीं गया हो) तो साखी रखकर उस बन्यक को ऋणी के विना भी बेच डाले ॥ ६४॥

यदा तु द्विगुणीभूतमृणमाधौ तदा खलु । मोच्य आधिस्तदुत्पन्ने प्रविष्टे द्विगुणे धने ॥ ६५ ॥

जो भोगवन्धक से अपने मूलधन से द्ना घन धनी पालेवे तो वह चन्धक की चीज़ छोड़ देवे ॥ ६५ ॥

इति ऋगादानप्रकरण समाप्त ।

# उपनिधिप्रकरण ।

वासनस्थमनाख्याय हस्ते अन्यस्य यदर्पते । इदयन्तदौपनिधिकं प्रतिदेयं तथैव तु ॥ ६६ ॥

किसी वर्तन में ढांप के निना गिने कोई चीज रखने के लिये किसी को दे तो वह ''उपनिधि'' कहलाती है। और उसी तौर इसे फेर देना भी चाहिये।। ६६॥ न दायोपहृतं तन्तु राजदैविकतस्करैः ।
भ्रेपश्चेन्मार्गितेऽदत्ते दाप्यो द्यः च तत्समम् ॥६०॥
श्राजीवन् स्वेच्छया द्यः च्यो दाप्यस्तं चापिसोदयम् ।
याचितान्वाहितन्यासनिक्षेपादिष्वयं विधिः ॥६०॥
यदि वर्षनिधि राजोपद्रवः देवोपद्रव श्रथवा चोरी होने से नष्ट होगई हो तो उसे न दिलावे । जो उपनिधि के स्त्रामी ने मांगा हो और न दिया हो फिर वह द्रव्य दैवराजादि उपद्रव से नष्ट होजाय तो उतनी चीज और उसीके तुल्य दण्ड भी राजा उससे ले ॥६०॥ जो उपनिधि का भोग श्रपनी इच्छा से करे तो व्याज समेत दिलाना और यही रीति याचित (मंगनी) अन्वाहित (किसी दूसरे के हाथ जो चीज धनी को देने के लिये भेजी हो) न्यास (किसी के घर में उसके परोत्त जो चीज रखने को धर दी हो) और निःक्षेप (चीज गिनकर रखने को दी हो) में भी जानना ॥६०॥

इति उपनिधित्रकरण समाप्त ।

### साक्षीप्रकरण ।

तपस्विनो दानशीलाः कुलीनाः सत्यवादिनः । धर्मप्रधाना ऋजवः पुत्रवन्तो धनान्विताः ॥ ६६ ॥ त्रयवराः साक्षिणो ज्ञेयाः श्रोतस्मार्ताक्रयापराः । यथाजाति यथावर्णं सर्वे सर्वेषु वा स्मृताः ॥ ७० ॥ तपस्वी, दानशील, कुलीन, सत्यवादी, धर्मिष्ठ, ऋजु (सीधे) पुत्रवाले श्रोर धर्ना ॥ ६६ ॥ वेद श्रोर धर्मशस्त्र के श्रनुसार चलने वाले ऐसे तीन से श्राधिक साखी बनाना चाहिये। वे श्रपनी जाति श्रीर वर्ण के हों या दूसरी जाति-वर्ण के हों ॥ ७० ॥

श्रोत्रियास्तापसा बृद्धा ये च प्रवृत्तितादयः । असाक्षिणस्ते वचनान्नात्र हेतुरुदाहृतः ॥ ७१ ॥ स्रोबृद्धबालिकतवमत्तोन्मत्ताभिशस्तकाः । रङ्गावतारिपाखिणडकूटकृद्धिकलेन्द्रियाः ॥ ७२ ॥

श्रोत्रिय (वेदयउनपाउनतत्पर), तपस्त्री, दृद्ध श्रीर मत्राजितः (संन्यासी) श्रादिको शास्त्र की श्राज्ञा से ही साखी न बनाना। इसमें कुछ कारण नहीं है।। ७१।। स्त्री, वालक, दृद्ध (श्रस्सी वर्ष से ऊपर), कितव (जुश्रारी), मत्त (मिद्दरा से), उन्मत्त (ग्रह्दोप से), श्रामिशस्त (जिस को दोष लगा हो), रङ्गावतारी (बारण नट की जाति), पालंडी (नंगे होकर फिरनेवाला), कूटकारी (कपट लेखकारी), विकलेन्द्रिय (बहरा गूंगा श्रादि)।।७२॥

पतिताप्तार्थसम्बन्धिसहायरिपुतस्कराः । साहसी दृष्टदोपश्च निर्भूताद्यास्त्वसाक्षिणः ॥७३॥ उभयानुमतः साक्षी भवत्येकोऽपि धर्मवित् ।

सर्वः साक्षी संग्रहणे चौर्यपारुष्यसाहसे ॥ ७४ ॥
पतित, श्राप्त (सहद् ), अर्थसम्बन्धी (मामिले में सामिल ),
सहाय, शत्रु, चोर, साहसी (बलात्कार करनेवाला ), जिसका
कोई दोष देखा गया हो और निर्दूत (बन्धुओं से त्यक्त )
श्रादि स.खी नहीं बनाये जाते ॥ ७३ ॥ वादी, मितवादी दोनों
माने तो, एक मतुष्य भी साखी होता है । चोरी, पारुष्य (मा-

रना व गाली देना ) श्रीर साहस (मनुष्य मारण श्रादि ) में सभी साली होसक्ते हैं ॥ ७४ ॥

साक्षिणः श्रावयेद्धापि प्रतिवादिसमीपगान् । ये च पातकृतां लोका महापातिकनां तथा ॥७५॥ श्राग्नदानां च ये लोका ये च स्त्रीबालघातिनाम् । स तान्सर्वानवाप्नोति यः साक्ष्यमनृतं वदेत् ॥७६॥

वादी और प्रतिवादी के पास लेजाकर, सभासद लोग सा-ित्वयों की सुनावें कि जो लोग महापातकी पातकी ॥ ७५ ॥ अग्राग लगानेवाले, स्त्री और वालक के वध करनेवालों को जो पाप लगता है वह भूठ साखी (गवाही) देनेवालों को लगता है ॥ ७६ ॥

सुकृतं यत्त्वया किञ्चिज्जन्मान्तरशतैःकृतम् । तत्सर्वं तस्य जानीहि यं पराजयसे मृषा ॥ ७७ ॥ अब्रुवन् हि नरः साध्यमृणं सदशबन्धकम् । राज्ञा सर्वं प्रदाप्यः स्यात् षद्चत्वारिंशकेहनि ॥७८॥

जो पुष्य तुमने पिछले जन्म में किया है सो वह सब उसका है जिसको भूठा कहकर पराजित करते हो ॥ ७७ ॥ जो साली होकर सभा में कुछ न बोले, तो राजा उसी से दशवन्यक (दशमांश जो दण्डरूप से राजा लेता है उसको) सहित छियालिस दिन में सम्पूर्ण ऋण दिला देवे ॥ ७८ ॥

न ददाति हि यः साक्ष्यं जानन्नपि नराधमः। .स कुरसाक्षिणां पापैस्तुल्यो दरखेन चैव हि ॥७६॥ देधे बहूनां वचनं समेषु गुणिनां तथा । गुणिदेधे तु वचनं श्राह्यं ये गुणवत्तमाः ॥ ८० ॥

जो नीच जानकर भी साखी नहीं देता वह कूटसाची (श्रामे लिखेंगे) के पाप खाँर दण्ड का भामी होता है।। ७६।। जब सांखी दोनों मकार की वार्ते कहें, तो बहुतों की बात माननी चाहिए। दोनों श्रोर बराबर साखी हों, तो उनमें जो गुणी हो उसकी बात माननी। गुणियों में भी दुविधा हो, तो जो बड़े गुणी हों उनके बचन मानने चाहिए।। =०।।

यस्योच्चः साक्षिणः सत्यां प्रतिज्ञां स जयी भवेत् । इत्रन्यथा वादिनो यस्य ध्रुत्रस्तस्य पराजयः ॥८९॥ उक्केपि साक्षिभिः साक्ष्ये यदन्ये गुण्वत्तमाः । द्विगुणा वान्यथा ब्रूयुः कूटाः स्युः पूर्वसाक्षिणः॥⊏२॥

जिसकी वात साखी वतावें कि सच है वह जीतता है।
श्रीर जिसकी श्रन्थथा कहें उसका श्रवश्य पराजय होता
है।। =१।। साखी कह उसे हों श्रीर उनसे श्रधिक गुणवाले
या दुगुने मनुष्य उनके कहे से विपरीत कहें, तो पहले साखी
कूट कहे जाते हैं।। =२॥

पृथकपृथग्दगडनीयाः क्टकृत्साक्षिणस्तथा । विवादाद् द्विगुणं दगडं विवास्यो बाह्मणःस्मृतः=३॥ यः साक्ष्यं श्रावितोऽन्येभ्यो निद्दनुते तत्तमावृतः । सद्दाष्योऽष्टगुणं दगडं बाह्मणं तु विवासयेत् ॥८४॥ जो साखियों को कूट बनावे (फोड़ को ) और साखी भी जो क्ट हो जाय (फ्ट जाय) डन प्रत्येक को जिनने का विवाद हो उससे दूना दएड देना चाहिए । और ब्राह्मण हो, तो उसकी अपने नगर से निकाल देना यही उसको दएड है ।। ८३ ।। जो पहले साखी वनना स्वीकार करके समय पर किसी कारण या मोह से इनकार करे, तो उसको जो दएड हारजानेवाले की होगा उससे अठगुना दएड देना और ब्राह्मण हो, तो उसको देश से. निकाल देना चाहिए ।। ८४ ।।

वर्णिनां हि वधो यत्र तत्र साध्यनृतं वदेत् । तत्पावनाय निर्वाप्यश्वरुः सारस्त्रतो द्विजैः ॥ ८४ ॥ जब देखे कि सच बोलने में किसी का वध होगा, तो साखी भूठ बोले और उस दोष के छुड़ाने के लिये सरस्त्रती देवता का हविष्य बनाकर हवन करे यही पायश्चित्त है ॥ ८४ ॥

इति साज्ञीप्रकरण समाप्त।

## लेख्यप्रकरण

यः कश्चिद्यों निष्णातः स्वरुच्या तु परस्परम् । लेख्यं तु साक्षिमत्कार्यं तिस्मिन्धनिकपूर्वकम् ॥ ६॥ जो बात ऋण देने लेने की आपस में टहरी हो, उसे साखी देकर धनी का नाम पहले फिर ऋणी का, इस रीति से लेख करवाना ॥ ८६॥

समामास तदर्छोद्दर्नाम जातिस्वगोत्रकैः । सबद्धचारिकात्मीयपितृनामादि चिह्नितम् ॥ ८७॥ समाप्ते तु ऋणीनाम स्वहस्तेन निवेशयेत्। मतं मेऽमुकपुत्रस्य यदत्रोपरिलेखितम् ॥ ८८॥ वर्ष, महीना, पाल, दिन (तिथि), दोनों का नाम श्रीर जाति, गोत्र, उपनाम श्रीर श्रपने-अपने पिता का नाम श्रादि भी उस लेख में लिखाना ॥ ८०॥ जब (कागज़) लिखचुकें, तो ऋगी श्रपने हाथ से नीचे श्रपना नाम लिखकर यह लिख दे कि जो उत्पर लिखा है सो श्रमुक के पुत्र हमको स्त्रीकार है ॥८८॥

साक्षिणश्च स्वहस्तेन पितृनामकपूर्वकम् ।
अत्राहममुकः साक्षी लिखेयुरिति ते समाः ॥ ८६ ॥
उभयाभ्यर्थितेनैतन्मया ह्यमुकसूनुना ।
लिखितं ह्यमुकेनेति लेखकोन्ते ततो लिखेत् ॥ ६० ॥
साक्षी लोगभी अपने-अपने हाथ से अपने-अपने पिता का
नाम लिखकर अपना नाम लिखें कि इस न्यवहार में हम साखी
हें परन्तु दो, चार, या छः आदि सम संख्या के साक्षी वनाना
चाहिए ॥ ८६ ॥ सबके अन्त में लेखक लिखे कि अमुक के पुत्र
मुभको दोनों ने पार्यनापूर्वक कहा, तो अमुक नाम हमने यह
लिख दिया ॥ ६० ॥

विनापि साक्षिभिर्लेख्यं स्वहस्तिलिखितं तु यत् । तत्प्रमाणं समृतं लेख्यं बलोपाधिकृताद्यते ॥ ६१ ॥ ऋणं लेख्यकृतं देयं पुरुषेस्त्रिभिरेव तु । आधिस्तु भुज्यते तावद्यावत्तन्न प्रदीयते ॥ ६२ ॥ जो लेख अपने हाय लिखा जाय वह विना साखी भी लिखा हो, तो प्रमाण होता है । परन्तु वज्ञात्कार और जल लोभ आदि से जो किया हो वह प्रमाण नहीं होता ॥ ६१ ॥ लेखका ऋण तीन ही पुरुष ( पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र ) को देना चाहिए । परन्दु आधि (वन्धक) तव तक भोगी जाती है जब तक चुका च देवे ॥ ६२ ॥

देशान्तरस्थे दुर्लेख्ये नष्टोन्मष्टे हृते तथा । भिन्ने दग्धेऽथवा छिन्ने लेख्यमन्यत्तु कारयेत॥६३॥ संदिग्धे लेख्यशुद्धिः स्यात्स्वहस्तलिखितादिभिः । युक्तिपाप्तिकयाचिह्नसम्बन्धागमहेतुभिः॥६४॥

जब लिखित कहीं द्रेदेश में रहजाय, उसके छक्षर इतने मिलिन होजाय कि पढ़ न सकें, नष्ट हो जाय, ियस जाय, चीरी होजाय, कट जाय, जल जाय अथवा फट जाय तो द्सरा लिखना चाहिए।। ६३।। लेख में संदेह हो तो अपने लिखे हुये द्सरे पत्र से मिलाकर, युक्ति माप्ति (इस देश में इस काल में इसको इतने द्रव्य की योग्यता थी), िकया (साखी), चिह्न (श्री कारादि), सम्बन्ध (पहला व्यवहार) और आगम (आम-दनी) से निश्चय करना।। ६४।।

लेख्यस्य पृष्ठेऽभिलिखेइत्वा दत्त्वर्धिको धनम् । धनी वोपगतं दचात्स्वहस्तपरिचिह्नितम् ॥ ६५ ॥ दत्त्वर्षे पाटयेक्षेख्यं शुद्धये वान्यच्च कारयेत् । साक्षिमच भवेद्यद्वा तद्दातव्यं ससाक्षिकम् ॥ ६६ ॥

जितना जितना ऋगी देता जाय वह अपने हाथ से लिखित पत्र के पीठ पर लिख दे और धनी जितना पावे उसका उप-गत (रसीद) अपने हाथ से लिखकर ऋगी को देवे॥ ६५॥ सम्पूर्ण ऋगा दे देवे तो लेख फाड़ डाले अथवा शुद्धिपत्र ( भर पाई) लिखा ले श्रीर जिसमें साखी हों वह ऋण साखियों के सामने देना चाहिए॥ ६६॥

इति होस्य प्रकरण समाप्त ।

### दिव्यप्रकरण ।

तुलाग्न्यापो विषं कोशो दिन्यानीह विशुद्धये ।
महाभियोगेष्वेतानि शीर्पकस्थेऽभियोक्करि ॥६७॥
रुन्या वान्यतरः कुर्यादितरो वर्त्तयेष्टिद्धरः ।
विनापि शीर्पकान् कुर्याद्वितरो वर्त्तयेष्टिद्धरः ।
विनापि शीर्पकान् कुर्याद्वितरो वर्त्तयेष्टिद्धरः ।
वुला, श्राग्न, जल, विष और दोश ये पाँच दिन्य (शपय) जव द्सरा ज्याय न हो, तो ज्य पराजय करने के लिये
महाभियोग में श्राभयीक्का (वादी) को देने चाहिए ॥ ६७॥
श्रापस में सम्मति करके चाहे द्सरा (श्राभयुक्क) ही दिन्य
करे श्रीर वादी धनद्द श्रथवा शरीरद्द्य स्वीकार करे
राजद्रोह श्रीर महापातक में जय पराजय के विना भी
श्रपथ करे ॥ ६०॥

सचैलं स्नानमाह्य सूर्योदय उपोपितस् । कारयेत्सर्वदिव्यानि नृपत्राह्मणसन्निघौ ॥ ६६ ॥ तुलास्त्रीवालवृद्धान्धपङ्गुद्धाह्मणरोगिणास् । अग्निर्जलं वा शूदस्य यवाः सप्तविषस्य वा ॥१००॥ पहले दिन जपनासं कराके मातःकाल शपथ देनेवाले को सचैल (सबस्त्र) स्नान करवा कर बुलाना और सभासद्, राजा और ब्राह्मणों के सामने सब दिच्य कराना चाहिए ॥ ६६ ॥ स्ती, वालक (सोलह वर्ष तक का), दृद्ध (अस्सी वर्ष का), अन्या, जूला, ब्राह्मण, और रीगी इन्हें शुद्धि के लिये तुला देनी, अग्नि क्षत्रिय को, जल वैश्य को, और शूद्र को सात यव भर विष देना।। १००॥

नासहस्राद्धरेत्फालं न विषं न तुलां तथा । नृपार्थेष्वभिशापे च वहेगुः शुचये सदा ॥ १ ॥

सइस (हजार) पण से न्यून का वित्राद हो। तो श्रिग्न। विष, तुला श्रीर जल का शपथ न दिलाना। परन्तु नृपद्रोह श्रीर महापातक का श्रीमयोग हो। तो चाहे जितने का हो सदा इन शपथों को शुद्ध होकर करना चाहिए।। १।।

इति दिव्यमातृका समाप्त।

तुलाधारणविद्रद्भिरभियुक्नस्तुलाश्रितः ।

प्रतिमानसमीभूतो रेखां कृत्वाऽवतारितः ॥ २ ॥ .

तीलने में जी निपुण हो (सोनार श्रादि) वे शपथ देने-वाले को तुला पर चढ़ाकर, यव वरावर तोल ले उसमें रेखा कर रक्के उसे उतारे ॥ २ ॥

त्वं तुले सत्यधामासि पुरा देवैिविनिर्मिता।
तत्सत्यं वद कल्याणि संशयानमां विमोचय ॥ ३ ॥
यद्यस्मिन्पापकृन्मातस्ततो मां त्वमधोनय ।
शुद्धश्चेद्गमयोध्वं मां तुलामित्यभिमन्त्रयेत् ॥ ४ ॥
फिर पार्थना करे हे तुले ! तू सत्य का स्थान है, देवताओं ने
स्रष्टि की आदि में तुभे बनाया है इसलिये हे कल्याणि ! तू सच
बतला दें, इस संशय से मुभे छुड़ा दे ॥ ३ ॥ हे मातः ! जो में पापी

होऊँ, तो मुभै नीचे लेजा श्रीर सचा होऊँ, तो ऊपर उठा, ऐसी पार्थना तुला से करे ॥ ४ ॥

इति घटिषि समाह।
करों विमृदितत्रीहेर्लक्षियित्वा ततो न्यसेत्।
सप्ताश्वत्थस्य पत्राणि तावत्सूत्राणि वेष्टयेत्॥ ५॥
त्वमग्ने सर्वभूतानामन्तश्चरिस पावकः!।
साक्षिवत्पुर्यपापेभ्यो ब्रुहि सत्यं कवे ममः॥ ६॥
अग्नि के शपथ करनेवाले के हाथ में यव मलवा के फिर देखना जो जो चिह्न उसके हाथ में हों उसको अलक्षकः (महा-वरः) से रँग देना, तव पीपज्ञ के सात पत्ते उसके हाथ पर रख के कचे सूत से सात फेरा वाँध देना ॥ ६॥ फिर हे अग्ने!
तुम सव जीवों के अन्तःकरण में वास करते हो, शुद्ध करनेवाले

हो, इसलिये हमारा पुष्य-पाप देख के साक्षी के समान सच-सच दिखला दो ॥ ६ ॥ तस्येत्युक्तवतो लोहपञ्चाशत्पलिकं समस्।

अग्निवर्णं न्यसेत्पिगढं हस्तयोरुभयोरपि ॥ ७ ॥ स तमादाय सप्तेव मगडलानि शनैर्वजेत् । . षोडशाङ्गुलकं ज्ञेयं मगडलं तावदन्तरम् ॥ = ॥

शपथ देनेताला जब ऐसा कह चुके तो उसके दोनों हाथ पर पचास पलभर लोहे का गोला लाल करके रख देना ॥ ७ ॥ वह उसको लेकर धीरे-धीरे सात मण्डल चले (मण्डल सोलह श्रंगुल का होता है) श्रीर एक से दूसरे का श्रन्तर भी इतना ही होता है ॥ ८ ॥ मुक्त्वारिन मृदितत्रीहिरदग्धः शुद्धिमाप्नुयात् । श्रन्तरापतितो पिगडे सन्देहे वा पुनर्हरेत् ॥ ६ ॥ श्रान को वहाँ त्याग करके फिर हार्यों से यव मले कहीं वा न हो। तो श्राद होता है यदि गोला बीच ही में गिर पडे

जला न हो। तो शुद्ध होता है यदि मोला बीच ही में गिर पड़े श्रथवा दग्ध होने का संदेह पड़ा हो तो फिर उठावे ॥ ६ ॥

इति ग्रग्निविधि समाप्त ।

सत्येन माभिरक्षत् वं वरुणेत्यभिशाप्यकम् । नाभिद्रुघोदकस्थस्य गृहीत्वोरुजलं विशेत् ॥१०॥ समकालिमषुं मुङ्गमानीयान्यो जवी नरः । गते तस्मिन्निमरनाङ्गं पश्येचेच्छुद्धिमाप्नुयात् ११॥

हे वरुण ! सत्य से मेरी रक्ता करो इस मन्त्र से जल की प्रार्थना करके, नाभिपर्यन्त जल में खड़े हुए मनुष्य की जाँघ पकड़ के जल में गोता मारे ॥ १० ॥ जकी समय वाग्य फेकना और किसी वड़े दौड़नेवाले से जस वाग्य को मँगावे । जवतक वह वाग्य ला चुके तवतक शपथ करनेवाला डूवा ही देख पड़े, तो शुद्ध कहलाता है ॥ ११ ॥

इति उदकविधि समाप्त ।

त्वं विष ब्रह्मणः पुत्रः सत्यधमें व्यवस्थितः । त्रायस्वास्मादभीशापात्सत्येन भव मेऽमृतस् ॥१२॥ एवमुक्त्वा विषं शार्क्षं भक्षयोद्धिमशैलजम् । यस्य वेगैर्विना जीर्येच्छुद्धिं तस्य विनिर्दिशेत् ॥१३॥ हे विष! तुम ब्रह्मा के पुत्र हो, ब्रीर सत्यधर्म में स्थापित भये हो, मुभको इस ब्राभिशाप (क्लंक) से वचाबो, ब्रीर सव जान के अपृत के तुरुप होजाओ ।। १२ ।। ऐसा कहक्र शपथ देनेवाला सिंगिया माहुर खावे । जो पच जाय तो शुद्ध जानना चाहिए ।। १३ ।।

इति विपविधि समाप्त ।

देवानुत्रान्समभ्यच्यं तत्स्नानोदकमाहरेत् । संश्राव्य पाययेत्तस्माज्जलं तु प्रसृतित्रयम् ॥ १४ ॥ श्र्वाक् चतुर्दशादह्वो यस्य नो राजदैविकम् । व्यसनं जायते घोरं स शुद्धः स्यान्न संशयः ॥१५॥

ख्य देवता को पूज करके उनका स्नानजल ले आवे श्रीर पाइवित्राक शपय देनेवाले को सुनाकर तीन पसर उसमें से जल पिलावे ॥ १४॥ जिसको चौदह दिन के भीतर राजा से या दैव से घोर उपद्रव न आपड़े उसे शुद्ध निश्चय से जानना चाहिए॥१५॥

इति दिञ्यशकरण समाप्त ।

### दायविभागप्रकरण।

विभागं चेत्पिता कुर्यादिच्छया विभजेत्सुतान् । ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेन सर्वे वा स्युः समांशिनः ॥१६॥

यदि पिता श्रदने जीते ही लड़ हों का विभाग करे, तो श्रपने जगर्जित धन में उस ही इच्छा है चाहे सबको वरावर दे श्रथना ज्येष्टपुत्र को श्रेष्टभाग (ज्येष्टांश) श्रधिक देवे ॥ १६॥

यदि कुर्यात्समानंशाच् पत्न्यः कार्याः समांशिकाः । न दत्तं स्त्रीधनं यासां भत्रा वा श्वशुरेण वा ॥१७॥

शक्तस्यानीहमानस्य किह् श्चित्वा पृथक् कियाम् ।

न्यूनाधिकविभक्तानां धर्म्यः पितृकृतः स्मृतः ॥१८॥

जो सव पुत्रों को समान अंश दे, तो अपनी उन ह्यिगों को
भी जिन्हें श्वशुर या पित ने स्त्रीधन न दिया हो पुत्रों के समान
अंश देवे ॥ १७॥ जो पुत्र द्रन्यअर्जन (कमाने) में समर्थ हो
और पिता का धन न चाहता हो। तो कुछ थोड़ा बहुत देकर
विभाग कर देना और न्यूनाधिक (कम ज़्यादह) जिनका विभाग
पिता ने धर्म की रीति से किया हो। तो वह बदलता नहीं है ॥१८॥

विभजेरन्सुताः पित्रोरूर्धं स्विथमृणं समम्।
मातुर्दुहितरः शेषमृणात्ताभ्य ऋतेऽन्वयः ॥ १६ ॥
पितृद्रुठ्याविरोधेन यदन्यत्स्वयमर्जितम् ।
मेत्रमोद्धाहिकं चैव दायादानां न तद्भवेत् ॥ २० ॥
माता और पिता के देहत्याग होने पर सब पुत्र इकट्ठे होकर घन
और ऋण बरावर बाँट लेवें । परन्तु माता का घन उसका ऋण
देकर जो वचे सो लड़कियाँ वाँट लेवें जो लड़कियाँ न हों तो
पुत्र लेवें ॥ १६ ॥ जो घन माता पिता के घन की सहायता के
विना ही अपने पुरुपार्थ से कमाया हो, मित्र से पाया हो और
विचाह में मिला हो, तो वह दूसरे दायादों ( भाइयों ) का नहीं
होता ॥ २० ॥

क्रमादभ्यागतं द्रव्यं हृतमप्युद्धरेत्तु यः । दायादेभ्यो न तद्दद्याद्विद्यया लब्धमेव च ॥ २१ ॥ सामान्यार्थसमुत्थाने विभागस्तु समः स्मृतः । अनेकिपतृकाणांतु पितृतो भागकल्पना ॥ २२ ॥ श्रपने बाप दादे का द्रव्य जो किसी ने हर लिया हो श्रौर वे न छुड़ा सके हों उसे अपने भाइयों की सम्मात लेकर जो कोई लड़का छुड़ावे, तो वह धन श्रौर विद्या पढ़ने-पढ़ाने से जो धन मिले सो भी द्सरे भाइयों को न दे, श्राप ही सब लेवे ॥ २१ ॥ जिस धन का विभाग न भया हो, उसे जो कोई खेती व व्यापार करके बढ़ावे तो सवका बराबर ही भाग होता है, श्रौर दादे के धन में श्रपने-श्रपने वाप का भाग बाँट के फिर उसमें श्रपना भाग लगा लेवें ॥ २२ ॥

भूयी पितामहोपात्ता निबन्धो द्रव्यमेव च । तत्र स्यात्सदृशं स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य चोभयोः॥२३॥ विभक्तेषु सुतो जातो सवर्णायां विभागभाक् । दृश्याद्वातदिभागः स्यादायव्ययविशोधितात् २४॥

जो भूमि, निवन्ध (रोजीना) श्रीर धन दादे ने कमाया हो उसमें पिता श्रीर पुत्र दोनों का तुल्य श्रिधिकार है।। २३।। पिता के जीवे ही, पुत्र का विभाग होचुका हो श्रीर तब सवर्ष (श्रपनी जाति की) श्ली में कोई श्रीर पुत्र उत्पन्न हो, तो वह श्रपनी माता पिता का भाग पावे (श्रीर पिता के श्रनन्तर माई आपस में विभाग करें, तो उसके श्रनन्तर जिसका गर्भ उनके पिता ही से हुआ हो, पर वे न जानते हों ऐसा कोई श्रीर पुत्र उनकी माता के उपने तो। श्राय न्यय (श्रामदनी श्रीर खर्च) शोधन कर (मुजरे देकर) जो धन वाकी हो, उसमें से उस पुत्र को मी भाग दे॥ २४॥

पितृभ्यां यस्य यहत्तं तत्तस्यैव धनं भवेत् । पितुरूर्ध्वं विभजतां माताप्यंशं समं हरेत् ॥ २५ ॥ असंस्कृतास्तु संस्कार्या आतृिमः पूर्वसंस्कृतैः ।

भगिन्यश्च निजादंशाह्रत्वांशं तु तुरीयक्षम् ॥ २६॥

माता पिता ने जो चीज जिसको दी हो, वह उसी का धन
होगा। पिता के देहत्याग होनेपर भाई आपस में विभाग करें,
तो माता भी अपने पुत्रों के वरावर एक माग ले लेवे ॥ २५॥

पिता के अनन्तर विभाग करने लगें तो जिस भाई का विवाह

आदि संस्कार न भग हो, तो उसका संस्कार करके तब धन वाँटे।

और जो विना ज्याही विहन हो, तो जिस जाति की स्त्री से उत्पन्न हुई हो, उस जाति के पुत्र को जैसा अंश मिल सके वैसा

एक अंश अलग करके उसमें से चौथाई देने ज्याह देना ॥ २६॥

चतुस्तिद्ववेकभागाः स्युर्वर्णशो ब्राह्मणात्मजाः । क्षत्रजास्त्रिद्ववेकभागा विङ्जास्तुद्ववेकभागिनः २७॥ अन्योन्यापहृतद्वव्यं विभक्तं यत्तु दृश्यते । तत्युनस्ते समैरंशैर्विभजेरन्निति स्थितिः ॥ २८॥

तिरुप्तस्त स्वर्शायमण्डाता स्थातः॥ २०॥ व्राह्मण से व्राह्मणी आदि क्षी में उत्यन पुत्र वर्णक्रम के अनुसार चार २ तीन २ दो २ एक २ भाग हों । चित्रिय से चित्रया आदि क्षी में उत्यन पुत्र, क्रम से तीन २ दो २ एक २ भाग पार्वे । क्षीर वैश्य से वैश्या आदि क्षियों के पुत्र क्रम से दो २ और एक २ भाग होवें । तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण को चारों वर्ण की स्त्री का अधिकार कहा है, और जो उन सर्वोमें एक एक पुत्र जनमें हों, तो उस ब्राह्मण के घन के १० तुल्य भाग करे ४ ब्राह्मणी का पुत्र, ३ क्षत्रिया का, २ वैश्या का और १ श्रुद्रा का पुत्र होंवे । ऐसे ही चित्रय और वैश्य में भी लगा स्त्री। जो द्व्य निभाग के समय आपस में द्वा रक्खी हो और

विभाग होने के पीछे देख पड़े, तो उसको फिर सब वरावर भाग करके वाँट लें, यह शास्त्र की मर्यादा है ॥ २ ॥

श्रपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । उभयोरप्यसौ रिक्थी पिएडदाता च धर्मतः ॥ २६ ॥ यस्या म्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः । तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ ३० ॥

जिसके पुत्र न हो, उसने जो श्रपने वड़ों की श्राज्ञा से दूसरे के क्षेत्र (स्त्री) में पुत्र उत्पन्न किया हो, तो वह पुत्र दोनों वीजी श्रीर क्षेत्री का पिएड देनेवाला श्रीर धन लेनेवाला भी धर्मपूर्वक होता है।। २६।। जिस कन्या का वाग्दान होने पर वर मर जावे, तो उस कन्या को देवर (पित का माई वड़ा वा होटा) व्याहे।। ३०॥

यथाविष्यिधगम्येनां शुक्कवस्त्रां शुचित्रताम् । मिथो भजेतापसवात्सकृत्सकृदृतावृतौ ॥ ३१ ॥ श्रोरसो धर्मपत्नीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः । क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु स गोत्रेखेतरेख वा ॥ ३२॥

श्रीर यथाविधि (श्रपने श्रंग में घी लगाकर मीन हो कर) जब तक कोई सन्तित न उत्पन्न हो तब तक हर एक ऋतुकात में उस सी को रेवेत वस पहिना कर श्रीर मन, वाणी श्रीर शरीर का संयम कराकर एक ही वार गमन करे ॥ ३१॥ जो श्रपनी धमेपत्री में (विवाहिता सी में ) पुत्र उत्पन्न हो, वह श्री- रस कहाता है। पुत्रिका सुत (वेटी का वेटा वा वेटी) भी उसी के (श्रीरस के) वरावर है। श्रपनी सी में जो समोत्र से वा दूसरे

से भी जत्पन्न हो वह पुत्र क्षेत्रज कहलाता है ॥ ३२ ॥
गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढजस्तु सुतः स्मृतः ।
कानीनः कन्यकाजातो मातामहसुतो मतः ॥३३॥
अक्षतायां क्षतायां वा जातः पौनभवः सुतः ।
दद्यान्माता पिता वायं सपुत्रो दत्तको भवेत ॥३४॥

गृह में जो गुप चुप पुत्र जन्मे वह गूढ़ज है। जो कन्या (वे व्याही स्त्री) से उत्पन्न हो, वह कानीन कहलाता है। श्रीर नाना का पुत्र होता है।। ३३॥ जो स्तत्योनि वा श्रस्तत्योनि पुनर्भू में उत्पन्न होता है, वह पौनर्भव कहलाता है। जिस पुत्र को माता व पिता दे देवें वह दत्तक होता है।। ३४॥

कीतश्च ताभ्यां विकीतः कृत्रिमः स्यात्स्वयं कृतः । दत्तात्मा तु स्वयं दत्तो गर्भो विनः सहोढजः ॥३५॥ उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु सोपविद्धो भवेत्सुतः । पिग्डदोंऽशहरश्चेषां पूर्वाभावे परः परः ॥ ३६॥

पाला पिता जिसको वेंच दें, वह कीतपुत्र कहलाता है। जो माता पिता जिसको वेंच दें, वह कीतपुत्र कहलाता है। जो माता पिता से हीन हो उसको कोई लोभ दिखाकर पुत्र बना ले, तो वह कुत्रिमसुत कहलाता है। अपने से जो किसी का पुत्र हो जावे उसे दत्तात्मा कहते हैं। जो विवाह करते समय गर्भ में रहा हो, उसे सहोडज कहते हैं।। ३५।। जिसको माता पिता ने त्याग दिया हो उसे कोई और पुत्र बना लेवे, तो वह अपविद्ध सुत कहलाता है। इन बारह मकार के पुत्रों में जो पहिले रन हों, तो उनके अनन्तर जो-जो पढ़े हैं, वे पिएड देने और धन लेने के अधिकारी होते हैं।। ३६।।

स जातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः। जातोऽपि दास्यां शूदेख,कामतोंऽशहरो मवेत्॥३०॥ मृते पितिर कुर्युस्तं आतरस्त्वर्द्धभागिकम्। अभ्रातृको हरेत्सर्वं दुहितृखां सुताहते॥ ३८॥

यह विधि सजातीय पुत्रों में, मैंने कही। यदि शूद्रदासी में भी पुत्र उत्पन्न करे, तो वह पिता की श्रतुमति से पूरा भाग पाता है।। २७॥ पिता मर गया हो, तो उस दासीपुत्र की माई लोग आधा भाग दें। श्रीर भाई न हों तथा लड़की का पुत्र (नाती) भी न हो, तो वह दासीपुत्र पिता का सब धन लें लेवे॥ २८॥

पत्नी द्विहितरश्चैव पितरी आतरस्तथा । तत्सुता गोत्रजा वन्धुशिष्यसब्रह्मचारिणः ॥३६॥ एषामभावे पूर्वस्य धनभागुत्तरोत्तरः । स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य सर्ववर्णोष्वयं विधिः॥ ४०॥

जिसके किसी प्रकार का पुत्र नं हो, वह मर जाय तो उस-का धन पत्नी (विवाहिता स्त्री), दुहिता (लड़िकयाँ), पिता, माता, भाई, उनके खड़के, गीत्रज (गोती), वन्धु (विरादरी) शिष्य (चेसा) और ब्रह्मचारी (गुरुभाई)॥ ३६॥ इनमें से पहले र के अभाव में, दूसरे र अधिकारी होते हैं। यही विधि सव वर्णों में जो अपुत्र मर जाय उसकी हैं॥ ४०॥

वानप्रस्थयतिब्रह्मचारिणां रिक्थभागिनः । क्रमेणाचार्यसच्छिष्यधर्मभ्रात्रेकतीर्थिनः ॥ ४१ ॥

### संसृष्टिनस्तु संसृष्टी सोदरस्य तु सोदरः । दद्यादपहरेचांशं जातस्य च मृतस्य च ॥ ४२ ॥

वानम्स्थ, यती श्रीर ब्रह्मचारी इनका धन क्रम से (धर्म-श्रीत्रेकतीर्थी) उसी एक श्राश्रम में रहनेवाला धर्म का भाई, साच्छिष्य (श्रध्यात्म शास्त्र पढ़ा चेला) श्रीर श्राचार्य ये लेवें ॥ ४१ ॥ जो विमक्त होकर फिर भाई वा पिता श्रादि के साथ धन मिला के इकट्टा रहता हो, वह संस्रष्टी का है। सं-स्रष्टी का धन संस्रष्टी लेवे, सगा भाई संस्रष्टी मरे, तो उसका धन सगा भाई जो जीता संस्रष्टी है, सो ले। श्रीर यदि संस्रष्टी उसके मरने पर पुत्र पैदा करे, तो ये दोनों उसे उसके पिता का भाग दे देवें ॥ ४२ ॥

अन्योदर्यस्तु संसृष्टी नान्योदर्यो धनं हरेत् । असंसृष्ट्यपि वा दद्यात्संसृष्टो नान्यमातृजः ॥४३॥ क्लीबोऽथ पतितस्तजः पंगुरुन्मत्तको जडः। अन्धोऽचिकित्स्यरोगाद्या भर्त्तव्याः स्युर्निरंशकाः ४४

सापत्र श्राता (सवतीला भाई) जो संस्ष्टी हो, तो धन लेवे और असंस्ष्टी हो, तो न ले। परंतु सगा भाई असंस्ष्टी भी हो, तो धन पावे और सापत्र श्राता संस्ष्टी भी हो, तो सव धन न लेवे, आधा सगे को भी देवे।। ४३।। क्रीव (नपुंसक), पतित (पतित का पुत्र, लॅंगड़ा), उन्मत्त (वौरहा), जड़ (अ-हानी के अन्ध और अचिकित्स्य रोगी (जिसको ऐसी व्याधि हो कि दवा न हो सके) इनको भाग न देना, केवला भोजन वस्त्र देना चाहिए।। ४४।। श्रीरसक्षेत्रजास्त्वेषां निर्दोषा भागहारिणः । सुताश्चेषां प्रभर्तव्या यावद्धे भर्तसात्कृतः ॥ ४५ ॥ श्रपुत्रा योषितश्चेषां भर्तव्याः साधुरृत्तयः । निर्वास्या व्यभिचारिणयः प्रतिकृतास्त्रथेव च ॥४६॥

इन सर्वीके औरस पुत्र या क्षेत्रज पुत्र जो निर्दोष हों, तो भाग पावें। और इनकी लड़िकयों का, जब तक व्याही जाकर भर्ता को सौंपी न जावें, तब तक पालन करना ॥ ४५ ॥ इनकी पुत्रहीन स्त्रियों का भी यदि साधुवृत्ति हों, तो पालन करना और व्यभिचारिणी अथवा मतिकूल (कहना न मानती) हों, तो निकास देना चाहिए॥ ४६॥

पितृमातृपतिभ्रातृदत्तमध्यग्न्युपागतम् । श्राधिवेदनिकाद्यं च स्त्रीधनं तत्प्रकीर्त्तितम् ॥४७॥ बन्धुदत्तं तथा शुल्कमन्वाधेयकमेव च । श्रतीतायामप्रजसि बान्धवास्तदवाप्नुयुः॥ ४८॥

जो धन पिता, माता, माई श्रौर पित ने दिया हो, जो मातुल श्रादि संविन्थयों ने ब्याह के समय श्रीन के सिन्धि में दिया हो, श्रौर श्राधिवेदनिक (जो धन दूसरा ब्याह करने के समय पहली स्त्री को उसके संतोप के लिये पित देता है) इत्यादि स्त्रीधन कहलाता है ॥ ४७॥ इसी पकार वन्धुश्रों ने जो दिया हो, शुल्क (जो धन लेकर कन्या दी जाती है) श्रौर श्रन्वाधेय (जो ब्याह के श्रनन्तर मर्हकुल या पितृकुल से मिले) ये भी स्त्रीधन कहलाते हैं। श्रौर जो विना श्रपत्य स्त्री

मर जाय तो इन पूर्वोक्त सब प्रकार के धनों को बान्धव (भाई स्त्रादि ) बाँट लें ॥ ४८ ॥

अप्रजस्त्रीधनं भर्त्तुर्वोद्य**णादिचतु**र्व्वपि ।

दुहितृषां प्रसूता चेच्छेषेषु पितृगामि तत् ॥ ४६ ॥ दत्त्वा कन्यां हरन्दराख्यो व्ययन्दद्याच सोदयम् । मृतायां दत्तमादद्यात्परिशोध्योभयव्ययम् ॥ ५० ॥

जो स्त्री निरपत्य मरी हो, तो ब्राह्म आदि चार विवाह (जो आचाराध्याय में कहे गये हैं उन ) में प्राप्त स्त्रीयन पति लेवें। श्रीर इनसे दूसरे विवाहों में प्राप्त धन माता पिता खेवें। परन्तु जो स्त्री को संतान जन्मे हों, तो उसकी लड़की व लड़िकयों की लड़की, हर एक व्याह का मिला हुआ घन पार्वे।। ४६।। कन्या को वाग्दान करके (देना कहकर) विना किसी कारण न देवे, तो राजा उसकी शक्ति के अनुसार दण्ड करें और जो धन वर का उठा हो वह व्याज समेत दिला दे। श्रीर जो वाग्दान के बाद कन्या मर जावे, तो अपना श्रीर कन्या देनेवाले का व्यय (सर्व) शोधन (मुजरा) देकर जो अपने दिये हुए धन का शेष वचे सो वर लेवे।। ५०।।

दुर्भिक्षे धर्मकार्ये च व्याधी सम्मतिरोधके ।
गृहीतं स्नीधनं भर्ता न स्निये दातुमहिति ॥ ५१ ॥
श्रिधिवन्निस्निये दद्यादाधिवेदनिकं समम् ।
न दत्तं स्नीधनं यस्ये दत्ते त्वर्द्धं प्रकीर्तितम् ॥५२॥
दुर्भिन्त (काल पड़ने में ), धर्मकार्य, रोग श्रीर सम्मति
रोधक (केदी ) में जो स्नीधन पति ने स्निया हो, सो स्नी को न

देने ।। ५१ ।। जब द्सरा व्याह पति करे, तो पहली स्त्री को, जो स्त्रीधन दिया न हो, तो जितना व्याह में धन लगे उतना धन देवे और स्त्रीयन दिया हो, तो आधा देवे ।। ५२ ।।

विभागनिह्नवे ज्ञातिबन्धुसाक्ष्याभिलेखितैः।

विभागभावना ज्ञेया गृहंक्षेत्रेश्च यौतुकैः ॥ ५३ ॥

विभाग का निह्नव (न कवूल) करें। तो जाति के लोग। वन्धुलोग, साखी। विभागपत्र श्रीर वॅटे हुए गृह (घर), क्षेत्र (खेत\_) श्रीर घन से उसको भावित (सावित) करे।। ४३॥

इति दायविभागप्रकरण समाप्त।

## सीमाविवादप्रकरण।

सीम्नो विवादे क्षेत्रस्य सामन्ताः स्थविरादयः ।
गोपाः सीमाकृषाणाश्च सर्वे च वनगोचराः ॥५४॥
दो गाँवों के भूमि की सीमा या एक ही गाँव के दो खेतों
की सीमा का विवाद हो, तो सामन्त (पास के गाँवों में रहनेवाले बड़े लोग), दृद्ध लोग, गोप (चरवाहे), सीमा के पास
का खेत जोतनेवाले और जो वन घूमा करते हैं ॥ ५४॥

नयेयुरेनं सीमानां स्थलाङ्गारतुषद्धमैः ।
सेतुवल्मीकिनम्नास्थिचैत्याद्यैरुपलक्षितम् ॥ ५५ ॥
सामन्ता वा समग्रामाश्चत्वारोऽष्टौ दशापि वा ।
रक्षस्रग्वसनाः सीमां नयेयुः क्षितिधारिषाः ॥५६॥
वे सव राजा को स्थल ( ऊँची भूमि ), श्रंगार ( कोयला ),
तुष ( वुस ), दन्त, सेतु ( पुल ), वल्मीक ( वेमबर ), निम्न

(गड़हे), अस्थि (हड्डी) और चैत्य (पत्थर आदि के बाँध)
आदि से सीमा की चिहाटी वतलावें। और राजा निर्णय
करे।। ४४।। यदि ये कोई चिह्न न मिलें, तो आस पास के
गाँवों के रहनेवाले या उसी गाँव के बासी ४, ८ व १० मनुष्य
लाल माला और वस्न पहन के शिरपर मिट्टी का दुकड़ा लेकर
जहाँ सीमा टहरा दें, वहीं निश्चित करना।। ४६।।

अनृते तु पृथक्दरब्या राज्ञा मध्यमसाहसम् । अभावे ज्ञातृविह्वानां राजा सीम्नः प्रवर्तिता ॥४७॥ अरामायतनग्रामनियानोद्यानवेश्मसु ।

एष एवं विधिर्ज्ञेयो वर्षाम्बुपवहादिषु ॥ ५०॥

जो ये भूँठे समभ पड़ें, तो राजा इन हर एक को मध्यम साइस ४४० पण (जो आचाराध्याय में कह आये हैं) का द्वाद दे और जाति के लोग अथवा चिह्न कोई भी न हों, तो राजा आप ही ठहरा दे ॥ ४७ ॥ यही विधि वशीचा, बैठक, गाँव, पानी का स्थल (कूप तड़ाग आदि), उद्यान (क्रीड़ा-स्थल) और घर की सीमा के विवाद तथा वरसात के जल बहने के स्थल के भगड़ में भी जानना ॥ ५८ ॥

मर्यादायाः प्रभेदे च सीमातिक्रमणे तथा ।
क्षेत्रस्य हरणे दर्गडा अधमोत्तममध्यमाः ॥ ५६ ॥
न निषेध्योऽल्पवाधस्तु सेतुः कल्याणकारकः ।
परभूमिं हरन् कूपः स्वल्पक्षेत्रो बहुद्कः॥ ६० ॥
मर्यादा कई खेता के बीच जो सबकी साधारण भूमि हो।
सीमा अलगाने के लिये कूटी रहती है। उसके तोड़ने में, सीमा

लाँघने और खेत हरने में क्रम से अधम, उत्तम, और मध्यम द्रांड रांजा करे।। ४६॥ यदि कोई सेतु और क्रम आदि दूसरे के खेत में बनाना चाहे, तो खेत का स्वामी मना न करे, क्योंकि इनसे पानी आदि मिलने का उपकार बहुत होता है और हानि बहुत थोड़ी होता है।। ६०॥

स्वामिनयोऽनिवेद्यव क्षेत्रे सेतुं प्रवर्त्तयेत् ।
उत्पन्नं स्वामिनो भोगस्तदभावे महीपतेः ॥ ६१ ॥
फालाहतमिप क्षेत्रं न कुर्याद्यो न कारयेत् ।
स प्रदार्द्यः कष्टफलं क्षेत्रमन्येन कारयेत् ॥ ६२ ॥
जो स्वामी की श्राज्ञा के विना ही दूसरे की भूमि में सेतु
बनाता है, उतमें जो पैदा हो वह स्वामी भोग करे, स्वामी न हो
ती राजा लेवे, बनानेवालों को कभी न दे ॥ ६१ ॥ जो किसी
का खेत जीतने को लेकर एक।ध बार थोड़ा हल चला के फिर न
श्राप जोते न श्रीर किसी से जुतवावे, तो वह खेत स्वामी उससे
बीन के दूसरे को जीतने के लिये दे देवे श्रीर उससे उतना द्रव्य
या श्रव लेवे, जितना कि उस खेत में उपजता ॥ ६२ ॥

' इति सीमाविवादप्रकरण समाप्त।

# स्वामिपालविवादप्रकरण ।

ं माषानष्टो तु महिषी शस्यचातस्य कारिणी । दर्ग्डनीया तदर्द्धन्तु गौस्तदर्द्धमजाविकम् ॥ ६३॥ भक्षयित्वोपविष्टानां यथोक्वाद् द्विगुणो दमः । सममेषां विवीतेपि खरोष्ट्रं महिषीसमम् ॥ ६४॥ जिसकी भेंस, गौ, अथवा भेंड-वकरी दूसरे के खेत को चर जाय, तो भैंस आदि के स्वामी को राजा क्रम से भैंस के लिये एक पैसा, गौ के लिये एक अधेला, भेंड-वकरी के लिये एक अदाम मतिपशु दएंड करे ।। ६३ ॥ खेत चर के जो भैंस वग्नेंरह कहीं बैठें व सोवें, तो पूर्वोंक दएड से दूना दएड करें। और विवीता घास आदि के वाड़ा में भी भैंस आदि चली जाय, तो पहले ही के वरावर दएड लेना। गथा और ऊंट के स्वामी से भैंस के तुल्य दएड लेवे।। ६४ ॥

यावच्छस्यं विनश्येत्त तावत्स्यात्क्षेत्रिणः फलम् । गोपस्ताड्यस्तु गोमी तु पूर्वोक्तं दगडमहिति ॥६४॥ पथित्रामवितीतान्ते क्षेत्रे दोषो न विद्यते । अकामतः कामचारे चौरवद्दगडमईति ॥ ६६ ॥

जितना अनाज अटकल से खाये हों, उतना खेत के स्वामी को दिलाने और गोप (चरवाहा) को ताड़ना (शरीर दएड दे) परन्तु पशुस्वामी से केवल पूर्वीक धन ही दएड लेना चाहिए।। ६४।। राह और गाँव के पास जो खेत हों, उसमें भूल से पशु पड़जाय, तो दोप नहीं और जान बूभ के चराने, तो चोर के तुट्य दएड पाने।। ६६॥

महोक्षोत्सृष्टपरावः सूतिकागन्तुकादयः।
पालो येषां च ते मोच्या देवराजपरिम्नुताः॥ ६७॥
यथार्षितान्पशूनगोपः सायं प्रत्यपयेत्रथा।
प्रमादमृतनष्टारच प्रदाप्यः कृतवेतनः॥ ६८॥
महोस ( जो वैस गायों के वरदाने को बोड़ा हो ), उत्सृष्ट

पशु ( हपोत्सर्ग व किसी देवता के निमित्त छोड़ा गया पशु ), दशदिन की विश्राई गौ, श्रपने मुंड से बहँक कर दूर से श्राया श्रीर जिसका पालनेवाला न हो तथा राजा श्रीर दैव से पीड़ित हो, ऐसे पशु खेत खाय जायँ तो छोड़ देना, दएड न लेना ॥६०॥ गोप ( चरवाई ) को जैसा पशु सौंपा हो, वह वैसा ही सन्ध्या-काल में लाकर स्वामी को सौंप श्रीर जो उसके भूल से पशु नष्ट होजायँ, तो उसकी मजदूरी में पशु का मोल स्वामी को देने के लिये राजा काट लेवे ॥ ६=॥

पालदोषितनाशे तु पालदराहो विधीयते।
अर्फ्यत्रयोदशपणः स्वामिनो द्रव्यमेव च ॥६६॥
श्रामेच्छया गोत्रचारो भूमिराजवशेन वा ।
दिजस्तृणेधपुष्पाणि सर्वतः सर्वदा हरेत् ॥ ७०॥
यदि पाल (चरवाहे) के दोप से पशु का विनाश हो, तो साहे
तेरह पण राजा दण्ड ले श्रीर पशुस्वामी को उस पशु का मोल
दिला देवे॥६६॥ गाँव के वसनेवालों की इच्छा से श्रथवा उस
भूमि का जो राजा हो, उसकी श्राज्ञा से गौश्रां के चरने के लिय
कुछ धरती विना जुती छोड़ देना चाहिए। द्विनलीग देवपूजने
के लिये सव जगह तृष्ण, लकड़ी श्रीर फल विना पुळे श्रपनी

धतुःशतं परीणाहो ग्रामे क्षेत्रान्तरं भवेत् । दे शते खर्वटस्य स्यान्नगरस्य चतुश्शतम् ॥ ७१॥ गाँव के चारों क्षोर सो धतुष परिमिति विन जुती धरती क्षोड़ के क्षेत बनावे कर्वेट \* (कसवा ) के चारों क्षोर दो सो धतुष

चीज़ की तरह ले सकता है।। ७०॥

ग्रीर नगर के चार सौ धनुष छोड़ देते ॥ ७१ ॥ १००० हित स्वामि<u>पालविवादश्रक</u>रण सँमास ।

# अस्वामिविकयप्रकरण ।

स्वं लभेतान्यविक्रीतं केतुर्देखा प्रकाशते । हीनाद्रहो हीनमूल्ये वेलाहीने च तस्करः ॥ ७२ ॥

किसी चीज को कोई दूसरा वैच दिया या वन्दकर रख दिया हो श्रीर उस चीज का स्वामी देख पावे, तो अपनी चीज ले लेवें केता ( खरीदनेवाला ) गुप-चुप मोल लिया हो, तो उसको दोप होता है। हीन ( जिसके पास उस चीज के श्राने का संभव न हो उससे ) एकान्त में, या रात की श्रथवा थोड़े मोल पर, मोल ले, तो चोर का-सा दएड पावे।। ७२।।

नष्टापहृतमासाद्य हतीरं आहयन्नरम् । देशकालातिपत्ती च गृहीत्वा स्वयमर्पयेत ॥७३॥ विकेतुर्दर्शनाच्छुद्धिः स्वामी द्रव्यं नृपो दमम् । केता मूल्यमवाप्नोति तस्माद्यः तस्य विकयी॥ ७४॥

अपनी नष्ट चीज जिसके पास देखे उसे स्थानपाल आदि राजमनुष्यों को कहकर पकड़ा देने, जो देखे कि नजदीक कोई राजपुरुष नहीं है अथवा जब तक कहेंगे तब तक वह भाग जायगा, तो आपही पकड़ के राजपुरुष को सौंप दे। ७३ ॥ यदि वह में।ल लेनेवाला वेचनेवाले को दिखला दे, तो आप छूट जाता है। और वेचनेवाले से राजा दएड ले और चीज के स्वामी को उसकी चीज दिला दे और मोल लेनेवाले का दाम भी फिरवा दे॥ ७४॥

<sup>\*</sup> लर्बर भी कहते हैं।

आगमेनोपभोगेन नष्टं भाव्यमतोऽन्यथा ।
पञ्चवन्धो दमस्तस्य राज्ञे तेनाविभाव्यते ॥ ७५ ॥
हतं प्रनष्टं यो द्रव्यं परहस्ताद्वाप्तुयात् ।
आनिवद्य नृपे द्राख्यः सतु षराण्वितं पणान् ॥७६॥
जसकी चीज हो, वह आगम (लेख आदि ) अथवा भोग से उसका भावित (सावित) करे और जो सावित न कर सके, तो जितने की चीज हो उसका पञ्चगांश राजा उसले दण्ड ले॥ ७५ ॥ जो अपनी खोगई वा चोरी गई चीज किसी के हाथ में देखे और विना राजा को निवेदन किये ही ले लेवे, तो उससे खानवे पण राजा दण्ड ले॥ ७६ ॥

शोकि कै: स्थानपालवी नष्टापहतमाहतम् ।

श्रवीक्संवत्सरात्स्वामी हरेत परतो नृपः ॥ ७७ ॥

पणानेकशफे दद्याचतुरः पश्च मानुषे ।

माहिषोष्ट्रगवां द्वो द्वो पादं पादमजाविके ॥ ७८ ॥

शौरिकक (मामूल लेनेशले) या स्थानपाल (थानेदार)
जो किसी की खो गई वा चोरी गई चीज पाकर राजा के पास
लावे, तो दिंढोरा पिटा के अपने कोश (भंडार) में रख दे ।
जो वर्ष के भीतर उसका स्वामी श्रावे, तो पावे, उसके बाद
वह चीज राजा की हो जाती है ॥ ७७ ॥ जिसके एक शफ
(एक खुरवाले घोड़ा श्रादि) खो गये हों श्रीर फिर पावे, तो
राजा को चार पर्ण देने । मनुष्य के लिये पाँच पर्ण देने । भैंस,
केंद्र श्रीर गी के लिये दो पर्ण देने । वकरी श्रीर मेंड के लिये
पर्ण का चौराई देने ॥ ७८ ॥

इति श्रस्वामिनिकयमकरण समाप्त।

# दत्ताप्रादानिक-प्रकरण

ंस्वकुटुम्बाविरोधेन देयं दारसुताहते । नान्वयेसति सर्वस्वं यचान्यस्मै प्रतिश्चतम् ॥ ७६ ॥

पतिग्रहः प्रकाशः स्यात् स्थावरस्य विशेषतः । द्वयं प्रतिश्चतं चैव दत्त्वानापहरेत्पुनः ॥ ५०॥

किसी को दान करना हो, तो जितना देने से अपने कुटुम्ब के पालन पोषण में घाटा न पड़े, उतना देना । परन्तु स्त्री और लड़के का दान न करना । और मुत्र होवे, तो सर्वदा दान न करना । और जो चीज किसी और को देने कही हो, वह भी दान न करना ॥ ७६ ॥ लेनेवाला सबके सामने दान ले, उस में भी स्थावर ( भूमि आदि ) को अवश्य दश मनुष्यों के सामने लेवे, जो जिसे देने को कहा हो वह उसकी देना ही चाहिये और जो वस्तु दे चुके, उसकी कभी फेर लेना न चाहिये ॥ ८० ॥

### कीतानुश्यप्रकरण ।

दशैकपञ्चसप्ताहमास त्र्यह्नार्द्धमासिकम् । बीजायोबाह्यस्त्रस्त्रीदोह्यपुंसां परीक्षणम् ॥ =१॥ अग्नो सुवर्णमक्षीणं रजते द्विपलं शते । अष्टी त्रपुणि सीसे च ताम्रे पञ्चदशायसि ॥ =२॥ जो बीज जो, गेहूँ, धान आदि के बीज (जोहा) बैल आहि, जो बीका स्त्रों सकते हैं । रत्न (मोती आदि) दोह्य हुम्ध (भेंस आदि जो दृष देती हैं) और दाम इनके जपरान्त तो क्रम से १०, १, ५ और ७ दिन महीना ३ दिन और १५ दिन के भीतर ही इन्हें परख के फेर सकता है, इसके जपरान्त नहीं वांपस हो सकते ॥ ८१ ॥ सोना आग में तपाने से घटता नहीं चांदी सौ पल में दोपल घटती है पीतल और शिशा सौ में आठपल तांवा पाँच और लोहा दशपल घटता है ॥ ८२ ॥

शते दशपला बृद्धिरोधिकार्पाससीत्रिके।
मध्ये पञ्चपला बृद्धिः सूक्ष्मे तु त्रिपला मता।।=३॥
कार्मिके रोमबन्धे च त्रिंशद्धागः क्षयो मतः।
न क्षयो न च बृद्धिश्च कौशेये बरकलेषु च ॥=४॥

जन और कपास के मोटे सूत की जो चीज़ वनाने को दे, तो सीपल में दशपल वहता है। ममोले सूत की चीज़ में पाँचपल और महीन सूत की चीज़ में तीन पल वहता है।। = ३।। बूटा काढ़ने की चीज़ और रोवाँ वाँधने में तीसवाँ माग घटता है और कोशिय (रेशमआदि) तथा वल्कल ( एच की छाल ) से जो चीज़ वने उसमें न कुछ घटे न वहे।। = ४।।

देशं कालं च भोगं च ज्ञात्वा नष्टे बलाबलम् । द्रव्याणां कुशला ब्रूयुर्वत्तद्दाप्यमसंशयम् ॥ = ४॥

देश काल श्रीर उपभोग समसके उस द्रव्य के जानने-वाले जो कहें सो देना यही निश्चय है क्योंकि सब द्रव्यों का घाटा बाढ़ा लिखा नहीं जा सकता ।। ८५।।

इति कीतानुशयप्रकरण समाधु 🚂

## संविध्यतिक्रमप्रकरण्।

वलाहासीकृतश्चौरैर्विकीतश्चापि मुच्यते । स्वामित्राणप्रदो भक्तत्यागात्तनिष्कयादपि ॥ =६॥

जो वलात्कार (जवरदस्ती) से दास (गुलाम) बनाया गया हो जिसे चोरों ने वेच दिया हो जिसने अपने स्वामी का प्राग्ण बचाया हो श्रीर जिसने खाया हुआ स्वामी को चुका दिया हो श्रथवा जितने पर विका हो सो दे देवे, को वह दास, दासता (गुलामी) से बूट जाता है।। दि ।।

प्रत्रज्यावसितो राज्ञो दास आमरणान्तिकम् । वर्णानामानुलोम्येन दास्यं न प्रतिलोमतः ॥८७॥ कृतशिल्पोऽपि निवसेत्कृतकालं गुरोर्गृहे । अन्तेवासी गुरुपाप्तभोजनस्तत्फलपदः ॥ ८८॥

जो पत्रच्या (संन्यास) से श्रष्ट भया हो और प्रायश्चित्त न करे, तो मरणपर्यन्त वह राजा का दास वना रहता है और उत्तम वर्ण के दास अधम वर्णवाले होते हैं। उलटा नहीं होता॥ ८७॥ शिष्य विद्या पढ़ने तक गुरु के घर रहे वह जितने काल तक गुरु के पास रहने का करार कर चुका हो चाह उससे पहिले ही विद्या पढ़ चुके परन्तु उतने दिनतक रहे और गुरु उसको भोजन देवे और वह अपने शिल्प का फल (जो शिल्प से कमावे सो) गुरु को देवे॥ ८८॥

राजा कृत्वा पुरे स्थानं ब्राह्मण्।न्न्यस्य तत्र तु । ेत्रैविद्यं दृत्तिमाहूयात्स्वधर्मः पाल्यतामिति ।। ⊏६ ॥ निजधर्माविरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्।
सोऽपि यत्नेन संरक्ष्यो धर्मी राजकृतश्च यः ॥६०॥
राजा अपने पुर (दुर्ग=क्रिला आदि) में स्थान वनवाके
उसमें तीनों वेद पढ़े हुए बाह्यणों को कुछ दृत्ति (जीविका)
देकर बैटावे और कहे कि अपना धर्म (वर्णाश्रमधर्म) पालन
करो ॥ ८६ ॥ राजा की आज्ञा पाकर जो धर्म अपने धर्म
(श्रुतिस्मृति) से विरुद्ध न हो और जो उस समय में उचित
माप्त भया हो और इसी मकार का जो राजा ने धर्म कहा हो सो

भी यह से वे लोग रित्तत करें ॥ ६० ॥
गणद्रव्यं हरेद्यस्तु संविदं लङ्घयेच यः ।
सर्वस्वहरणं कृत्वा तं राष्ट्राद्धिमवासयेत् ॥ ६१ ॥
कर्त्तव्यं वचनैः सर्वैः समूहहितवादिनाम् ।
यस्तत्र विपरीतः स्यात्स दाप्यः मथमं दमम् ॥६२॥

जी गगद्भव्य (जिसमें गाँवभर का खेत हो ) की चुरावे और जो आपत की या राजा की संवित् (सलाह ) उद्घंघन करे उसका सब द्रव्य इरण, करके अपने राज्य से निकाल देवे ॥ ६१ ॥ जो सबका हित कहे उसकी बात और दूसरे सब लोग मानें, जो उसके विरुद्ध हो, उसकी मध्म साहस का दण्ड देना ॥ ६२ ॥

समूहकार्ये आयातान् कृतकार्यान् विसर्जयेत्। सदानमानसत्कारैः पुजयित्वा महीपतिः॥ ६३॥ समूहकार्यप्रहितो यञ्जभेत तद्पेयेत्। एकादशगुणं दाप्यो यद्यस्मे नार्पयेत्स्वयम्॥६४॥ जो सबके कार्य के लिये आये ही जनका काम हो जुकने पर दान मान श्रीर सत्कार करके राजा विदा करे ।। ६३ ।। समूह कार्य (सवके काम ) के लिये जो भेजा गया उसने जो पाया हो सो सब भेजनेवालों को दे देवे, यदि श्रपने ही से न सौंपे, तो ग्यारहगुना उससे लेना ।। ६४ ॥

धर्मज्ञाः शुचयो लुब्धा भवेयुः कार्यचिन्तकाः ।
कर्तव्यं वचनं तेषां समूहहितवादिनाम् ॥ ६५ ॥
श्रेणिनेगमपालिएडगणानामप्ययं विधिः ।
भेदं चेषां नृपो रक्षेत्पूर्ववृत्तिं च पालयेत् ॥ ६६ ॥
धर्म जाननेवाले, पवित्र रहनेवाले और लोभी न हों, ऐसे
कार्य विचार के वनाने चाहिये और उनकी वात दूसरे लोगों
की माननी चाहिए ॥ ६५ ॥ श्रेणी (जो एक ही व्यापार के
करनेवाले हैं ), नैगम (वेद के माननेवाले ), पालएडी (वेद न
माननेवाले ) और गण (जो शास्त्रविद्या आदि एक ही काम
से जीवें ) इन सर्वोकी भी यही विधि है और इनके भेद (धर्मव्यवस्था ) की रक्षा राजा करे और उनकी पूर्ववृत्ति का पालन
भी करे ॥ ६६ ॥

इति संविध्यतिक्रमप्रकरण समाप्त ।

### वेतनादानप्रकरण।

गृहीतवेतनः कर्म त्यजन्द्रिगुणमावहेत् । अगृहीते समं दाप्यो भृत्ये रहय उपस्करः ॥ ६७ ॥ दाप्यस्तु दशमं भागं वाणिज्यपशुशस्यतः । अनिश्चित्य भृतिं यस्तु कारयेत्स महीक्षिता ॥६≈॥ वेतन ( मँजूरी ) लेकर जो काम न करे, तो राजा उससे दूना दिलावे और वेतन विना लिये ही काम करना स्वीकार करके फिर न करे, तो जितना वेतन उस काम का हो उतना उससे लेवे भृत्य-लोग उपस्कर ( श्रीजार ) की भी रक्षा करें ॥ ६७ ॥ जो मँजूरी ठहराये विना ही कीई विनिज पशु या श्रनाज का काम करावे, तो उससे जितना लाभ उस ज्यापार में हो, उसका दशांश भृत्य को राजा दिलावे ॥ ६८ ॥

देशकालं च योतीयाञ्चामं कुर्याच योऽन्यथा । तत्रस्यात्स्वामिनश्कंदोऽधिकं देयं कृतेऽधिके॥६६॥ यो यावत्कुरुते कर्म तावत्तस्य तु वेतनम् । उभयोरप्यसाध्यं चेत्साध्यं कुर्याद्यथाश्चतम् ॥२००॥

जो भृत्य देश और काल का उद्घंघन करे और लाभ से जो घाटा करे, तो उसके वेतन ( मॅंजूरी ) देने में स्वामी की इच्छा, परंतु जो देश काल की चतुराई से अधिक लाभ किया हो, तो उस भृत्य को वेतन अधिक देना ॥ ६६ ॥ ( यदि एक ही काम को दो मनुष्य करें, तो ) जो जितना काम करे उसे उतना वेतन ( मॅंजूरी ) देना दोनों से असाध्य हो ( न होसका हो ), तो जितनों से होसके उनको कही हुई रीति से वेतन देना ॥ २०० ॥

अराजदैविकं नष्टम्भागढं दाप्यस्तु वाहकः । प्रास्थानविष्ठकुचैव प्रदाप्यो द्विगुणा मृतिम् ॥ १ ॥ प्रकानते सप्तमं भागं चतुर्थं पथि संत्यजन् । मृतिमद्धेपथे सर्वा पदाप्यस्त्याजकोऽपि च ॥ २ ॥ को को भांड (वर्तन ) सना और दैवकृत उत्पात के विना ही नष्ट भया हो, वह वाहक ( ढोनेवाले ) से लेना और जो यात्रा में विन्न ( विधा ) ढाले उससे दूनी भृति (मँजूरी) लेनी।।१॥ जो यात्रा के आरंभ में भृति छोड़ने लगे उससे सातवाँ भाग (हिस्सा ) मँजूरी का लेना, जो थोड़ी दूर चलके छोड़े उससे चौथा भाग और जो आधी राह में छोड़े उससे सारी मँजूरी लेना और छुड़ानेवाले से भी इसी प्रकार दिलाना चाहिए ॥ २॥

इति वेतनादानप्रकरण समाप्त।

### चूतसमाह्नयप्रकरण ।

ग्लहे शतिकवृद्धेस्तु सिभकः पञ्चकं शतम् ।
गृह्णीयाष्ट्रत्तिकवादितरादृशकं शतम् ॥ ३ ॥
स सम्यक्पालितो दद्यादाज्ञे भागं यथाकृतम् ।
जितमुद्ग्राहयेजेत्रे द्यात्सत्यं वनः क्षमी ॥ ४ ॥
ज्लह (जुन्ना के लिल) में जो सौ रुपये जीते जससे सिमक (फड़वाला) पाँच रुपये सैकड़े लेवे और जो सौ से अधिक जीते जससे दशवाँ भाग ले ॥ ३ ॥ और वह (फड़वाला) जो भलीभाति राजा से रिचत भया हो। तो जो करार राजा को देने का
किया हो सो दे देवे । और जीतनेवाले को जीत दिला देवे और
जुन्ना खेलनेवाले को विश्वास के लिये चमाशील होके सत्य
वचन देवे ॥ ४ ॥

प्राप्ते नृपतिना भागे प्रसिद्धं धूर्त्तमगढले । जितं ससभिके स्थाने दापयेदन्यथा न तु ॥ ४ ॥ दृष्टारो व्यवहाराणां साक्षिणश्च त एव हि । राज्ञा सचिह्नं निर्वास्याः कूटाक्षोपिघदेविनः ॥ ६ ॥

जब राजा अपना भाग पा चुका हो और धूर्तमण्डल (जुआ खेलने की जगह) प्रसिद्ध हो, तो सिभक (फड़वाले) के सामने जिसने जो जीता हो उसको उतना दिला देवे। इससे अन्यथा हो, तो न दिलावे॥ ॥ ॥ ऐसे विवाद के देखनेवाले और साखी भी वे ही (जुआ के खेलनेवाले) होते हैं (निक जैसा कह आये हैं वेदशास्त्र पढ़े इत्यादि) और जो कपट से खेलनेवाले हैं उन्हें राजा श्वपच आदि से माथे में दगवाकर अपने राज्य से निकलवा दे॥ ६॥

्र चूतमेकमुखं कार्यं तस्करज्ञानकारणात् । एष एव विधिर्ज्ञेयः प्राणिच्यते समाह्रये ॥ ७॥

चोरों को पहिंचानने के लिथे सब जुआरियों का एक प्रधान बनाना चाहिए श्रीर जुआ जो पाणियों ( मेहा लड़ाना ) श्रादि से कहाता है उसमें भी यही विधि जाननी चाहिए ॥ ७ ॥

इति चूताख्यप्रकरण समाप्त ।

वाक्पारुष्यप्रक्रूण।

सत्यासत्यान्यथास्तोत्रेन्ध्र्नांगेन्द्रियरोगिणाम् । क्षेपं करोति चेह्एड्यः पणानर्द्धत्रयोदशान् ॥ = ॥ जो किसी श्रंग भंगवाले व रोगी को मंत्री भूँठी बातों से अधवा व्यंग वोलने (ताना मारने से ) चिदावे, तो साढ़े तेरह पण राजा उससे दण्ड लेवे ॥ = ॥

श्रभिगन्तास्मि भगिनीं मातां वा तवेति ह । शपन्तं दापयेदाजा पञ्चविंशतिकं दमम् ॥ ६॥ ्ञ्रद्धी मर्मेषु द्विगुणः परस्तीपूत्तमेषु च । दएडपणयनं कार्यं वर्णजात्युत्तराघरेः॥ १०॥

जो मा वहिन को गाली देवे, तो उससे पत्तीस पण राजा दण्ड ले अपने से छोटी जाति को जो गाली दे, तो जितना कहा है।। ६।। उसका आधा दण्ड दे और अपने से वड़ी जाति वा पराई स्त्री को गाली दे, तो दूना दण्ड दे। इसीपकार वर्ण और जाति की जँचाई निचाई देखकर दण्ड की कल्पना करनी चाहिए।। १०।।

वाक्पारुष्यप्रकरण् समाप्त ।

#### दण्डपारुष्यप्रकरण ।

प्रातिलोम्यापवादेषु दिगुणित्रगुणा दमाः ।
वणीनामानुलोम्येन तस्मादद्धिद्धहानितः ॥११॥
वाहुप्रीवो नेत्रसिक्थिविनाशे वाचिके दमः ।
शक्तस्तदिद्धिकः पादनासाकर्णकरादिषु ॥ १२॥
बाह्मण आदि वर्णों में जो उत्तरा बोटा वहे को गाली देवे।
तो द्ना तिगुना आदि दण्ड देना और आनुलोम्य से (बड़ी
जीतिवाला छोटी जातिवाले को ) अधिक्षेप (गालिमदान )
करें, तो आवा-आधा घटा कर दण्ड करना ॥ ११॥ जो मुँह
से कहे कि तेरी भुना, गला, श्रांख और हड्डी तोड़ डालेंगे, तो
सौ पण दण्ड लेना और पाँच, नासिका, कान, हाथ आदि तोड़ने
को कहे, तो उसका आधा ५० पण लेना चाहिए।। १२॥
अशक्तस्तु वदन्नेवं दण्डनीयः पणान्दश ।

तिथाशक्तः प्रतिभुवं दाप्यः क्षेमायतस्य तु ॥ १३ ॥ पतनीयकृते क्षेपे दण्डो मध्यमसाहसः ।

उपपातक गुक्ते तु द्राप्यः प्रथमसाहसम् ॥ १४॥ अशक (रोगी) जो पूर्वीक वार्ते कहे, तो उससे दश पण दएड लेना, और जो रोगी को कोई समर्थ मनुष्य उक्त प्रकार से (भुजा ऋषि तोड़ने को कहे) तो वह सौपण दएड और उसके क्षेम (कुशलता से) रहने के लिथे प्रतिभूमि (जामिन भी) - देवे ॥ १३॥ जो ऐसा आक्षेप करे (तुहमत लगावे) कि जिस से पतित (जातिवाहर) होने का सम्भव हो, तो मध्यम साहस का दएड (जो पहले अध्याय में काहि आये हैं) देना और उपपातक सहित आक्षेप करे, तो प्रथम साहस का दएड देना ॥१४॥

त्रैविद्यनृपदेवानां क्षेप उत्तमसाहसः । मध्यमो जातिपूगानां प्रथमो त्रामदेशयोः ॥१५॥ इप्रसाक्षिकहते चिह्नैर्युक्तिभिश्चागमेन च । इष्टच्यो व्यवहारस्तु कूट्चिह्नकृतोभयात् ॥१६॥

तीनों वेद जाननेवाले को, राजा और देवता को आक्षेप करे, तो जत्तम साइस दण्ड देवे और जो जाति तथा समूह को आक्षेप लगाते हैं जनसे मध्यम साइस तथा जो गाँव और देश को आक्षेप देते हैं जनसे मध्यम साइस तथा जो गाँव और देश को आक्षेप देते हैं जनसे मथ्यम साइस दण्ड लेवे॥ १५॥ विना साक्षी दिये ही कोई कहे कि हमें अकेले में किसी ने मारा, तो चिद्ध (स्वरूप) युक्ति (कारण प्रयोजन आदि) और आगम (जनमवाद) विना साक्षीहार देले क्योंकि मूँठा चिद्ध (निशानी) वना लेने की शंका रहती है इसलिये परीक्षा भी करनी चाहिए॥ १६॥

भस्मपंकरजःस्पर्शे द्र्यहो द्रशपणः स्मृतः ।
अमेध्यपार्षिणानिष्ठः चूतस्पर्शने द्विगुणः स्मृतः ॥१७॥
समेष्वेवं परस्तिषु द्विगुण्स्तूत्तमेषु च ।
होनेष्वद्धदमो मोहमदादिभिरद्र्यहनम् ॥१८ ॥
जो भस्म (खाक) पंक (कीचड़) और रज (धूलि)
द्सरे पर फेंके, तो उससे दशपण और जो अमेध्य (धूक खलार आदि) पार्षिण (एँड़ी) और कुल्ली करके किसी को मारे, तो उससे द्ना (२० पण्) द्रष्ट लेना ॥१७॥ वह द्रष्ट अपनी वरावरवालों में जानना और उत्तम जाति को परस्री के विषय में द्ना द्र्यह देना। श्रीर जो मोह (भूल) अथवा मद से (नशा पीने से वेहोश होकर) आत्रेप किये हो, तो कुळ द्रष्ट न देना॥१८॥

विप्रपीडाकरं छेद्यमङ्गमबाह्यएस्य तु । उद्गूर्णे प्रथमो दर्ग्डः संस्पर्शे तु तदद्धिकः ॥१६॥ उद्गूर्णे हस्तपादे तु दशविंशतिको दमो । परस्परं तु सर्वेषां शस्त्रे मध्यमसाहसः ॥ २०॥

ब्राह्मण को किसी दूसरी जातियाला जिस श्रंग से दुःख दे उसका वह श्रंग कटवा देना । जो मारने के लिये श्राह्म उठावें, तो प्रथम साइस का दण्ड देना श्रोर शह्म छूकर छोड़ दे, तो श्राघा दण्ड देना चाहिए ॥ १६ ॥ अपने समान जातिवाले की मारने के लिये जो हाथ पाँव उठावें, तो सब वर्णों को क्रम से दश और वीस पण दण्ड देना, यदि शह्म उठावें तो मध्यम साइस का दण्ड देना ॥ २० ॥

पादकेशांशुककरोल्लुञ्चनेषु पणान् दश् । पीडाकर्षांशुकावेष्टपादाध्यासे शतं दमः ॥ २१ ॥ शोणिते न विना दुःखं कुर्वन्काष्ठादिभिनरः । द्यात्रिंशतं पणान्दगङ्यो द्विगुणं दर्शने सृजः॥२२॥

जो पाँच, केश, वस्त और हाथ इनमें से कोई एक पकड़ के खींचे, तो दशपण दएड लेना और जो कपड़े से लपेट वहुत दवा-कर पाँच से मारे व खींचे, तो सौ पण दएड लेना ॥ २१ ॥ जो काट आदि से ऐसा मारे कि रुधिर न निकले, तो बचीस पण उससे दएड लेना और जो लोहू देख पड़े ती द्ना लेना ॥ २२ ॥

करपाददतो भक्ने छेदने कर्णनाशयोः । मध्यो दरखो त्रणोद्धेदे मृतकल्पहते तथा ॥ २३ ॥ चेष्टाभोजनवाग्रोधे नेत्रादिपतिभेदने ।

कन्धराबाहुसक्ध्नां च भङ्गे मध्यमसाहसः ॥ २४॥
जो हाथ, पाँव श्रीर दाँत तोड़ दे, नाक व कान काट ले, फोड़ा
कुचल दे श्रीर श्रथमरा करने के समन मारे, तो उससे मध्यम साहस का दण्ड लेना॥ २३॥ चलना, खाना श्रीर वोलना किसी का रोक दे, श्राँख व जीभ में चोट दे तथा कंधा, वाहु श्रीर मोटी जाँघ तोड़ दे, तो उसको मध्यम साहस का दण्ड देना॥२४॥

एकन्नतां बहूनां च यथोक्षाद् द्विगुणो दमः । कलहापहृतं देयं दग्रहश्च द्विगुणस्ततः ॥ २५॥ दुःखमुत्पादयेद्यस्तु ससमुत्थानजं व्ययम् । दाप्यो दग्रहं च यो यस्मिन् कलहे समुदाहृतः॥२६॥ कई मनुष्य मिल के एक को मारें पीटें, तो जिंस अपराध में जितना दएड कहा है उसका दूना उन हरएक से लेना और जो चीज भगड़े में चुराली हो उसका दूना दएड राजा लेने और वह चीज भी स्वामी को दिला देनी चाहिए ॥ २५ ॥ जो मार पीट करके किसी को दुःस्र पैदा करें, तो उसकी ऑपध में जो द्रव्य लंगे वह और जिस दएड योग्य अपराध हो जतना दएड भी देने ॥ २६ ॥

श्रभिघाते तथा छेदे भेदे कुड्यावपातने । पणान्दात्यः पञ्चदश विंशतिं तद्दयं तथा ॥ २७॥ दुःखोत्पादि गृहे दव्यं क्षिपन्पाणहरं तथा । षोडशाद्यःपणान्दाप्यो द्वितीयो मध्यमं दमम्॥२८॥

जो कोई िसी की भीत (दीवार) में धका से छेद करदे श्रीर बीच में गिरादे, तो कम से पाँच, दश श्रीर वीस पण दएड दें। श्रीर यदि सब गिरादे, तो पैंतीस पण दएड श्रीर उसके बनाने में जो लगे सो देंवे ॥ २७ ॥ जी किसी के घर में दुःख पैदा करनेवाली या पाण लेनेवाली चीज कोई फेंक, तो उससे कम से, पहले में सोलह पण श्रीर दूसरे (जीव लेनेवाली) में मध्यम साहस का दएड देना चाहिए ॥ २८ ॥

दुःले च शोणितोत्पादे शालाङ्गच्छेदने तथा।
दग्डः क्षुद्रपशूनां तु द्विपण्पश्मृतिकमात्॥ २६॥
लिङ्गस्य छेदने मृत्यो मध्यमामूल्यमेव च।
महापशूनमितेषु स्थानेषु द्विग्रुणो दमः॥ २०॥
क्षोटे-कोटे पशुकों (वक्री हिरण ब्रादि ) को जो ताइन

करे, ऐसा मारे कि रुधिर निकल श्रावे, निर्जीव श्रंग (सींग श्रादि) काटे श्रथवा सजीव श्रंग तोड़दे, तो क्रम से दो, चार, इं श्रीर श्राठ पर्ए दएड देवे ॥ २६ ॥ श्रीर जो उनके लिङ्ग का बेदन करे व मार डाले, तो स्वामी को उनका मोल दे श्रीर राजा को मध्यम साहस का दएड दे परन्तु जो महापशु (घोड़ा श्रादि) के पूर्वोक्त श्रंगों का भंग करे तो दूना दएड देवे ॥ ३०॥

प्ररोहिशाखिनां शाखास्कन्धसर्वविदारणे । उपजीव्यद्वमाणां च विंशतेर्द्विगुणो दमः ॥ ३९॥ चैत्यश्मशानसीमासु पुर्यस्थाने सुरालये ।

जातुद्धमाणां दिगुणो दमो वृक्षेषु विश्रुते ॥ ३२ ॥ जिन वृक्षें की कलम लग सकी है ऐसे वृक्षें को वा जिन वृक्षों के द्वारा मनुष्य की जीविका चल सके उनकी शाखा (डाली) स्कन्ध (पेड़) अथवा मूल (जड़) काटे, तो क्रम से वीस चालीस और अस्ती पण दण्ड देवे ॥ ३१॥ जो वृत्त चैत्य रमशान (मशान व मरघट) सीमा (सरहह) पुण्यस्थान (तीर्थस्थल) और देवता के स्थान में लगा हो अथवा प्रसिद्ध वृत्त हो उसकी शाखा आदि काटे तो दूना दण्ड देवे ॥ ३२॥

गुल्मगुच्छक्षुपलताप्रतानौपधिवीरुधाम् ।

पूर्वस्मृताद्र द्र्राडः स्थाने पूक्तेषु कर्त्तने ॥ ३३ ॥
गुल्म ( जो सता घनी हो सम्बी न हो जैसे मासती ) गुच्छ
( जो सीधी न हो ) जैसे ( करएड ) स्वुप ( छोटी टहनीवासी )
जैसे ( कनेस ) श्रीर सता ( दाख श्रादि ) इनकी शासा श्रादि
पूर्वीक्त स्थानों में काटे तो श्राधा दएड जानना ॥ ३३॥
हति दण्डणारुष्य करण समाप्त ।

#### साहसप्रकरण।

सामान्यद्रव्यप्रसभहरणात्साहंसं स्मृतम् । तन्मूल्याद् द्विगणो दरखो निह्नवे तु चतुर्गुणः ॥३४॥ पराये की चीज वलात्कार (जोरावरी) से लेना इसको साहस कहते हैं। जितने की चीज लिये हो जससे द्ना दर्ण्ड देवे। श्रौर यदि निह्नव (नाक्षवृत्त ) करे तो चौगुना दण्ड दे ॥ ३४॥

यः साहसं कारयति स दाप्यो द्विग्रणं दमम् । यश्वैवमुक्ताहं दाता कारयेत्स चतुर्गुणम्।। ३५ ॥ अध्योकोशातिकमकृद्भातृभायीप्रहारदः। संदिष्टस्याप्रदाता च समुद्रगृहभेदकृत्।। ३६॥

साइस जो दूसरे से कराता है उसको दूना दएड देना श्रीर जो यह कहे कि जितना धन लगेगा हम देंगे तुम करो, उसको चौगुना दएड लगाना ।। २५॥ जो पूज्य का पूजन न करे वा श्राज्ञा न माने, माई की स्त्री को मारे, सन्देशा न कहे, ताला तोड़े॥ ३६॥

सामन्तकुलिकादीनामपकारस्य कारकः ।
पञ्चाशत्पणिकोदगढ एषामिति विनिश्चयः ॥३०॥
स्वच्छन्दविधवागामी विक्रुष्टेनाभिधावकः ।
अकारणे च विक्रोष्टा चगढालश्चोत्तमानस्पृशेत्३=॥
पड़ोसी श्रीर कुलिक (श्रपने कुल में उत्पन्न श्रादि) का
श्रपकार करनेशाला हो इन सर्वोको पचास २ पण दण्ड देनाः
यह निश्चय है ॥ ३०॥ जो जान व्क के विधवा स्त्री से

गमन करे कोई दुःखी होकर पुकारे और न दौड़े, विना प्रयोजन जो पुकारे और चाएडाल होकर ऊँची जाति को छूले ॥ ३८॥

शूद्रपत्रजितानां च दैवे पित्र्ये च भोजकः । अयुक्तं शपथं कुर्वेन्नयोग्यो योग्यकर्मकृत् ॥ ३६ ॥ वृषश्चद्रपशूनां च पुंस्त्वस्य प्रतिघातकृत् । साधारणस्यापलापी दासीगर्भविनाशकृत् ॥ ४० ॥

शूद्र श्रोर प्रवानित ( संन्यासी श्रादि ) को जो दैव श्रीर पितृकर्म में खिलावें। श्रयुक्त (करने योग्य न हो ) शपथ करें। जिस काम के योग्य न हो उसे भी करें ॥ ३६ ॥ वैल श्रोर छोटे पशुश्रों के पुंस्त्व का विनाश करनेवाला, साधारण ( जिसमें वहुतेरों का स्वत्व हो ) वस्तु को क्षिपानेवाला, दासी का गर्भ गिरानेवाला ॥ ४० ॥

पितापुत्रस्वसृञ्जातृदम्पत्याचार्यशिष्यकाः । एषामपतितान्योन्यत्यागी च शतदग्रहभाक् ॥ ४१ ॥

इन सर्वोंको श्रौर पिता, पुत्र, पित, भाई, स्त्री, पुरुप, श्रा-चार्य श्रौर शिष्य इनको पितत विना हुए जो छोड़र्दें, उनको सौ रुपये दएड लगाना ।। ४१ ।।

इति साहसप्रकरण समात।

## निर्णेजकादि-दग्डप्रकरण ।

वसानम्रीन्पणान् दगङ्यो नेजकस्तु पर्शंशुकस् । विक्रयावक्रयाधानयाचितेषु पणान्दशः॥ ४२ ॥ धोबी पराया वस्त्र पहने, तो तीनपण दण्ड लेना । श्रौर जी वैंच ले या श्रवक्रय (भारेपर) कर दे, मँगनी दे श्रथवा वन्यक रख दे, तो दश पण दण्ड देवे ॥ ४२ ॥

पितापुत्रविरोधे तु साक्षिणां त्रिपणो दमः । अन्तरे च तयोर्थः स्यात्तस्याप्यष्टगुणो दमः ॥ ४३ ॥ तुलाशासनमानानां कूटकृत्राणकस्य च । एभिश्च व्यवहर्त्ता यः स दाप्यो दम्मुत्तम्म् ॥ ४४ ॥

पिता श्रीर पुत्र के विवाद में जो साखी वने उससे तीन पर्ण द्रुड लेने श्रीर जो उनका विचर्वई हो उसको चौवीस पर्ण द्रुड देना ॥ ४३ ॥ जो तुला (तराज़ू)शासन (राजा की श्राज्ञा) मान (तोला) श्रीर नार्णक (मुद्राचिद्धित द्रुव्य) को घट वढ़ वनावे श्रीर जो उनको काम में लावे उनको उत्तम साहस का द्रुड देना ॥ ४४ ॥

अकूटं कूटकं बूते कूटं यश्चाप्यकूटकम् । सनाणकपरीक्षी तु दाप्य उत्तमसाहसम् ॥ ४५ ॥ भिषङ्मिथ्याचरन्दराड्यस्तिर्यक्ष प्रथमे दमम् । मानुषे मध्यमं राजपुरुषेषूत्तमं दमम् ॥ ४६ ॥

जो नाग्यक की परीक्षा करनेवाला निकम्मे को अच्छा और भलों को निकम्मा कहे, तो उसे भी उत्तम साहस का दएड देना ॥ ४५ ॥ जो वैद्य पशु पित्तयों को भूठी औषध वा उलटी औषध देवे, तो पथम साहस देंपिंड देना । मनुष्य को दे, तो मध्यम साहस का दएड देना । और राजा के मनुष्य को दे, तो उत्तम साहस का दएड देना ॥ ४६ ॥ अवध्यं यश्च वध्नाति बद्धं यश्च प्रमुखति । अपाप्तव्यवहारं च स दाप्यो दममुत्तमम् ॥ ४७ ॥ मानेन तुलया वापि योंशमष्टमकं हरेत् । दग्रहंसदाप्यो द्विशतं बुद्धौहानो च कल्पितम् ॥४=॥

जो वाँधने के अयोग्य को राजा की आज्ञा विना वाँधे, वाँधने के योग्य को छोड़दे, और वालक को या पराधीन को वाँधे, तो उससे उत्तम साहस का दण्ड दिलाना ॥ ४७ ॥ तापने वा तोलने में जो आठवाँ भाग चीज का चुरा ले, तो उससे दो सा पण दण्ड लेना । और इससे कम या अधिक चुरावे, तो उसी रीति से कल्पना कर घटा वडा लेना ॥ ४= ॥

भेपजस्तेहलवणगन्धघान्यगुडादिषु । पर्ययेषु प्रक्षिपन् हीनं पणान्दाप्यस्तु षोडश ॥४६॥ मृचर्ममणिसूत्रायः काष्ठवल्कलवाससाम् । अजातौ जातिकरणे विकेषाष्टगुणो दमः॥५०॥

श्रीपथा चिकनी, लक्षणा सुगन्या धान्य श्रीर गुड़ श्रादि में जो कुछ निकम्मी चीज मिला दे, तो सोलह पण दण्ड लेना चाहिये ॥ ४६ ॥ मिट्टी, चामा मिला, सूत्रा, लोहा, काठा हन्न का छिलका श्रीर वस्न इनकी छल से दूसरी वस्तु वना के वेंचे, तो जितने पर वेंचे हो। उससे श्रठ गुना दण्ड लेना ॥ ५० ॥

समुद्रपरिवर्त्तं च सारभागडं च कृत्रिमम् । छाधानं विकयं वाणि नयतो दगडकल्पना ॥५१॥ भिन्ने पणे तु पञ्चाशत्पणे तु शतमुच्यते ।

#### द्विपणो दिशतो दरहो मूल्यग्रद्धौ च ग्रद्धिमान् ॥५२॥

समुद्र (जो चीज दकी हो जैसे पेटारी आदि) उसको जो अपने इस्तलायन (इथचलाकी=इथफेर) से श्रदल-बदल कर दे, और कस्तूरी आदि जो कोई बनाकर रक्खे वा वेंचे, तो उसको आगे लिखा हुआ दएड देना चाहिए ॥ ५१ ॥ जो पण से कम तौलवाली बनावट की चीज को बन्धक रक्खे, या वेंचे, तो पचास पण दएड देने । पण भर की चीज वन्धक धरे व वेंचे, तो सी सी पणभर में दो सी पण दएड देना । इसी रीति से जितना मोज बदता जाय, उतना ही दएड बदाते जाना ॥ ५२ ॥

सम्भूय कुर्वतामर्थं सबाधं कारुशिल्पिनाम् । अर्घस्य द्वासं १िद्धं वा जानतो दम उत्तमः ॥५३॥ सम्भूय विणजां पर्यमनर्घेणोपरुन्धताम् । विक्रीणतां वा विहितो दर्ग्ड उत्तमसाहसः॥ ५४॥

यदि विशाज (विनयाँ) लोग जो राजा ने भाव ठहरा दिया है, उसकी घटती बढ़ती जानते भी हों और आपस में गुट्टबाँध अपने लाभ के लिये दूसरा एक ऐसा भाव ठहरावें कि जिससे कार (रजक आदि) और शिलिप (चित्रकार आदि) को पीड़ा हो, तो उनको उत्तम साहस (१००० पर्या) का दएड देना चाहिए ॥ ५३॥ जो बनियें आपस में एका करके अच्छी चीज़ को थोड़े मोल पर विकने के लिये रोंक रक्तें अथवा छोटी चीज़ को बड़े मोल पर विकने के लिये रोंक रक्तें अथवा छोटी की को बड़े मोल पर विकने के लिये रोंक राहम का दएड करना चाहिए ॥ ४४॥

राजनिस्थाप्यते योघेः प्रत्यहं तेन विक्रयः।

कयो वा निस्नवस्तस्माद्धिण्जां लाभकृतस्मृतः॥५४॥ स्वदेशपण्ये तु शतं विष्गगृह्णीत पञ्चकम् । दशकं पारदेश्ये तु यः सद्यः क्रथविकयी ॥ ५६॥

जो राजा भाव टहरा दे, उसी से मितिदिन क्रय-विक्रय (खरीदना और वेंचना) करें। उससे जो कुछ शेष वच जाय वहीं बनियाँ लोग अपना लाभ समभ्में न कि अपने मनका भाव बनालें।। ५५॥ अपने देश की चीज़ जो बनियाँ भटणट वेचें तो पाँच रुपये सैकड़े लाभ (फायदा) लें। और द्र-देश की चीज़ वेचें तो दश रुपये सैकड़ा लेवें।। ४६॥

परायस्योपिर संस्थाप्य व्ययं परायसमुद्धवम् । अर्घोऽनुत्रहकृत्कार्यः केतुर्विकेतुरेव च ॥ ५७॥

जो पएय (सीदा) का मोल और व्यय (खर्च) लगा ही दोनों गिन लें उससे कुछ अधिक लाग वेचने और लेनेवाले को हो ऐसा विक्री का भाव राजा टहरावे ॥ ५७॥

इति निर्णेजकादि-द्गडप्रकरण समाप्त ।

## विकीयासम्प्रदानप्रकरण।

गृहीतमूल्यं यः पर्ण्यं केतुर्नैव प्रयच्छति । सोदयं तस्य दाप्योऽसो दिग्लाभंवा दिगागते॥५८॥

जो मोल (दाम ) लेकर पएय (सौंदा ) केता (खरीदने-वाले ) को नहीं देता, तो उससे राजा सोदय (ब्यान समेत ) दिला देवे । श्रीर जो मोल लेनेबाला दूर-देश से श्राग हो, तो जितना उसको अपने देश में लेजाकर वेचने से लाभ होता। वह भी उत्ते राजा दिला देवे ॥ ४=॥

> विक्रीतमपि विक्रेयं पूर्वकेतर्यगृह्णीत । हानिश्चेत्केतृदोषेण केतुरेव हि सा भवेत् ॥ ५६ ॥ राजदैवोपघातेन पर्ण्ये दोषमुपागते ।

हानिर्विकेतुरेवासी याचितस्याप्रयच्छतः ॥ ६० ॥
यदि पूर्वकेता (पहले मोल लेनेवाला )पएय (सौदा) न ले,
तो दूसरे के हाथ वेच देना और जो केता (खरीदनेवाले ) के
योग से उस पएय (सौदा) में हानि हो, तो वह खरीदनेवाले
ही की होती है ॥ ५६ ॥ मोल लेनेवाला माँगता हो और वेचनेवाला न देता है। इसी अन्तर में जो वह चीज कुछ विगड़ जावे
तो वेचनेवाले की हानि समक्सना ॥ ६० ॥

अन्यहस्ते च विकीते दुष्टं वा दुष्टवद्यदि ।
विकीणीते दमस्तत्र मृल्यात्तु द्विगुणो भवेत् ॥६१॥
क्षयं वृद्धिं च विण्जा प्रयानामविज्ञानता ।
क्रीत्वानानुश्यः कार्यः कुर्वन् षड्भागद्र्यहभाक् ६२
जो एक के हाथ विकी चीज को दूसरे के हाथ वेच दे,
अथवा निकम्मी चीज को अच्छी वना के वेचे, तो मोल से द्ना
दएह उसको राजा लगावे ॥६१॥ जो विणिक प्रया (सौदा)
की हानि लाभ न जाने, तो मोल लेकर उसमें सन्देह करके फेरा
फेरी न करे । यदि करे तो अठा भाग उसमें दएह लेना
चाहिए ॥६२॥

्इति विक्रीयासम्प्रदानशकरण समाप्त ।

#### सम्भूयसमुत्थानप्रकर्ण।

सामवायेन विश्वजां लाभार्थं कर्म कुर्वताम् । लाभालाभी यथादव्यं यथा वा संविदाकृतौ ॥६३॥ प्रतिषिद्धमनादिष्टं प्रमादाद्यच नाशितम् । स तह्द्यादिस्रवाच रक्षिताह्शमांशभाक् ॥ ६४॥

सपनाय से (इक्टे होकर) जो विनयाँ अपने लाभ के लिये कोई काम करे, तो अपने र द्रव्य के अनुसार लाभालाभ (वटी मुनाफा) उठावे, अथवा जैसी संविद (सलाह) व रली हो वैसा उठावे।। ६३।। उनमें से यदि कोई जो वात वर्जित की गई थी उसके करने से व औरों की सम्पत्ति विना ही किसी वात के व रने से कोई चीज नष्ट कर दे, तो वह उसको भर दे और जो कोई देवी से वचावे, तो उससे दशवाँ भाग पावे।। ६४।।

अर्घपक्षेपणादिंशं भागं शुल्कं नृपो हरेत्। व्यासिद्धं राजयोग्यं च विक्रीतं राजगामि तत्॥६५॥ मिथ्यावदन्परीमाणं शुल्कस्थानादपासरन्। दाप्यस्त्वष्टगुणं यश्च सव्याजकयविक्रयी॥६६॥

भाव ठहराने के कारण से वीसवाँ भाग राजा शुल्क (महमूल) लंबे श्रीर जो चीज वेचने की मना की गई हो श्रथवा
राजा के योग्य हो, तो वह दूसरे के पास विकने पर भी राजा
लेलेंवे ॥ ६५ ॥ जो शुल्क (महसूल) देने के भय से तोल कमती
वतावे शुल्कस्थान (महसूल की जगह) से भाग जावे श्रीर
जिसके लिये दो मनुष्यों का विवाद (भगड़ा) होरहा हो ऐसी

चीज को मोल लेकर वेचे। तो इन सर्वेंसि श्रष्टगुना दण्ड लेना चाहिए ।। ६६ ॥

तिरकः स्थलजं शुल्कं गृह्धन् दाप्यः पलान्दश । बाह्यणप्रातिवेश्यानामेतदेवानिमन्त्रणे ॥ ६७ ॥ देशान्तरगते प्रेते द्रव्यं दायाद्वान्धवाः । ज्ञातयो व्याहरेयुस्तदागतास्तैर्विना नृपः ॥ ६= ॥

जो नौका का शुक्क (महसूल) लेनेवाला है, वह जो स्थल (सड़क) का शुक्क लेवे तो दश पण दंड दे। श्रीर पड़ोसी ब्रा-ह्माण को जो श्राद्ध श्रादि में निमंत्रण (नेवता) न दे, तो भी यही दंड देवे ॥ ६७ ॥ यदि इकट्ठा न्यापार करनेवालों में से कोई दूर-देश जाकर मर जावे, तो उसके दायाद (पुत्र श्रादि) वान्यव (ममेरा भाई श्रादि) श्रथवा जाति के लोग श्राकर उसका श्रंश लेवें श्रीर इनमें से कोई न श्रावे तो राजा लेवे ॥ ६८ ॥

जिद्धं त्यजेयुर्निर्जाभमशक्कोऽन्येन कारयेत् । अनेन विधिराख्यात ऋत्विकार्षककर्मिणाम् ॥६६॥

इन इकट्ठा व्यापार करनेवालों में से जो जिस्र हो (ठगहारी करें) उसकों कुछ लाभ न देकर अपनी संगति से निकाल देवे और जो अशक्त हो वह अपना काम दूसरे से करावे। इसीसे ऋत्विज और लेती करनेवालों के काम करने की भी रीति समभ लेना चाहिए।। ६६।।

इति सम्भूयसमुत्थानप्रकरण समाप्त ।

## स्तेयप्रकरण ।

ग्राह्केर्गृह्यते चौरो लोप्त्रेणाथ पदेन वा।

पूर्वकर्मापराधी च तथा चाशुद्धवासकः॥ ७०॥

श्राहक (राजपुरुष ) लोग जिसकी सब मनुष्य चोर कहें, जिसके निकट चोराई हुई चीज का कुछ चिह्न मिले, जिसके पाँच की साथ चोरी के स्थल (जगह ) के पादिचह से मिल जाय जिसने पहले भी चोरी किया हो, श्रीर जो श्रशुद्धवास (जिसके रहने की जगह न मालूम हो) इन सर्वोंकी चे।री में पकड़े।। ७० ।।

अन्येऽपि शङ्कया श्राह्या जातिनामादिनिह्नवैः । चूतस्त्रीपानशक्ताश्च शुष्कभिन्नमुखस्वराः ॥ ७१ ॥ परद्रव्यगृहाणां च पुच्छका गूढचारिणः ।

निराया व्ययवन्तरुत्र विनष्टद्रव्यविक्रयाः ॥ ७२ ॥ श्रोर भी जो अपनी जाति श्रोर नाम श्रादि को छिपाते हैं, जो जुश्रा का खेल, परस्तीगमन श्रीर मद्यपान में श्रासक हैं, जिनका तुम कौन हो १ ऐसा पूजने से मुँह सूख जाने, स्वर (श्रावाज ) बदल जाने ॥ ७१ ॥ श्रीर जो पराये का धन श्रीर धर पूजते फिरते हैं, जो गुप्तनेष बनाकर रहते हैं, जिनको श्राय (श्रामद ) न हो परन्तु व्यय (सर्च ) बहुत हो, श्रीर जो दूटी फूटी चीज के वेचनेवाले हों इन सर्वोको शंका (श्रावहा ) से पकड़ना चाहिए ॥ ७२ ॥

गृहीतः राङ्कया चौर्यो नात्मानं चेद्रिशोधयेत् । दापयित्वागतं द्रव्यं चौरदराहेन दराहयेत् ॥ ७३ ॥ चौरं प्रदाप्यापहृतं घातयेदिविधैर्वधैः।

सिन्हें ब्राह्मणं कृत्वा स्वराष्ट्राद्विप्रवासयेत् ॥ ७४ ॥ जो शंका से, चोरी से पकड़ा गया और अपनी शुद्धता (सफाई) न करे, तो उससे हत (चोरी गई हुई) चीज़ दिलाना और उसे चोर का-सा दण्ड भी देना ॥ ७३ ॥ चोरी से चोरी गई चीज़ दिलाकर अनेक पकार के वथ से (मारने से) उसे दण्ड देना । परन्तु ब्राह्मण हो, तो उसके मस्तक में कुत्ते के पंजे का दाग देकर अपनी राज्य से निकाल देवे ॥ ७४ ॥

घातितेऽपहृते दोपो श्रामभर्तुरिनर्भते । विवीतभर्तुस्तु पथि चौरोद्धर्त्तुरवीतके ॥ ७५ ॥ स्वसीम्नि दद्याद् श्रामस्तु पदं वा यत्र गच्छति । पञ्चश्रामी विहेः क्रोशादृशश्राम्यथवा पुनः ॥ ७६ ॥

यदि गाँव के भीतर चोरी श्रीर घात ( खून ) हो, श्रीर चोर व मारनेवाले का पना वाहर निम्ल जाने का न मिले, तो प्राम-पाल का दोप जानना ( उसी से वह चीज़ व दएइ लेना ) विवीत ( बाड़ा ) व सराय में चोरी श्रादि हो, तो उसके रक्षक से लेना श्रीर राह में हो, तो मार्गपाल से लेना ॥ ७५ ॥ जिस गाँव की सीमा के भीतर चोरी श्रादि हो, उस गाँव से वह चीज़ लेना श्रयवा जहाँ चोर का पाँव गवा हो उस स्थल के स्वामी से लेवे ( यदि कई प्राम के मध्य ) कोश, दो कोश के पटपड़ में हुई हो, तो उसके पासवाले पाँच व दश गाँवों से लेना चाहिए॥ ७६॥

वन्दिग्राहांस्तथा वाजिकुञ्जराणां च हारिणः । प्रसद्य घातिनश्चैव शूलानारोपयेन्नराच् ॥ ७७ ॥

#### उत्क्षेपकप्रन्थिभेदौ करसंदंशहीनकौ । कार्यौ द्वितीयापराधे करपादैकहीनकौ ॥ ७=॥

जो वन्दिग्राह (केदी छुड़ा लेजाता) हो, घोड़ा व हाथी चोराये श्रीर पसहायातक (जदरदस्ती किसी को मारते) हों, तो इन्हें शूल (शूली) पर चढावे ॥ ७७ ॥ उत्लेपक (उचका) श्रीर ग्रंथियेद (गॅंटिकटा) इन दोनों का पिश्ले श्रपराध में की कम से काथ, श्रीर संदंश (चुटकी) कटवा देना। श्रीर दूसरे अपराध में, एक-एक हाथ श्रीर पाँच कटवा देना। ७ ॥

श्रुद्रमध्यमहाद्रव्यहरणे सारतो दमः। देशकालवयः शक्नीः सञ्चिन्त्यं दग्डकर्मणि॥७६॥ भक्नावकाशाग्न्युदकमन्त्रोपकरणव्ययान्। दत्त्वा चौरस्य वा हन्तुजीनतो दम उत्तमः॥८०॥

श्रुद्र ( छोटी ) मध्यम और बड़ी चीज के चुराने में उस द्रव्य के मोल के अनुवार दएड देना। और देश, काल, वय (श्रवस्था) और देखकर भी दएड कल्पना करना चाहिए ॥ ७६ ॥ मोजन, रहेन की जगह, आग, पानी, मन्त्र (सलाह ), उपकरण ( औजार ) और व्यय ( सर्च ) जो चोर अथवा मारनेवाले को देवे, अथवा उनको जानता हो, तो उन्हें उत्तम दएड देना ॥=०॥

शस्त्रावपाते गर्भस्य पातने चोत्तमो दमः । उत्तमो वाधमो वापि पुरुषस्त्रीप्रमापणे ॥ ८९ ॥ विप्रदृष्टां स्त्रियञ्चैव पुरुषत्रीमगर्भिणोम् । सेतुभेदकरीं चाप्सु शिजां बङ्घा प्रवेशयेत् ॥ ८२ ॥ किसी पर शस्त्र चलावे श्रीर गर्भपात करें (किसी का गर्भ गिरावे) तो उत्तम दएड पाते। श्रीर जो पुरुप ना स्त्री को मार- डाले तो (जातिकाल श्रादि विचार के) उत्तम व श्रथम दंड देना ॥ = १ ॥ जो स्त्री श्रीतदुष्टा, पुरुप को मार-नेवाली श्रीर सेतु (पुल्वाँथ) तोड़नेवाली हो श्रीर गर्भवती न हो, तो इन सर्वोंके गले में शिला वाँथ जल में डुवो देना चाहिए॥ = २ ॥

विषाग्निदां पतिगुरुनिजापत्यप्रमापणीम् । विकर्णकरनासौष्ठीं कृत्वा गोभिः प्रमापयेत् ॥=३॥ अविज्ञातहतस्याशु कलहं सुतबान्धवाः ।

प्रष्ट्रज्या योषितश्चास्य पर्युत्ति रताः पृथक् ॥८४॥
विव देनेशली, श्राग लगानेवाली, गुरु, वित श्रीर श्रापे
श्रपत्य को मारनेवाली स्त्री को, नाक, कान, हाथ श्रीर श्रोठ
कटवा कर (गिभगी न हो तो) वैलों से मरवा देना ॥ ८३॥
जिसका मारनेवाला जान पड़े तो उसके पुत्र, वन्धु श्रीर स्त्री
से तथा व्यभिच।रिणी स्त्रियों से भटवट पूछकर (कि इससे
किस के साथ विगाड़ था) पता लगावे॥ ८४॥

स्त्रीद्रव्यवृत्तिकामो वा केन वायं गतः सह ।

मृत्युदेशसमासन्नं पृच्छेद्धापि जनं शनैः ॥ =५॥

क्षेत्रवेश्मवनशामविवीतखलदाह्काः ।

राजपलविभगामी च दग्धव्यास्तु कटाग्निना॥=६॥

इन लोगों से और जो मरणप्रदेश के आस-पास रहनेवाले
हों उनसे विश्वास देकर सहज में इस प्रकार पूळे कि यह जो

याराग्या इसकी क्या अभिलापा थी। सी को चाहता था या

द्रव्य की इच्छा रखता था। कौन-सी जीविका चाहता था। श्रीर किसके संग गया था।। ८४।। जो खेत, घर, वन, गाँव, वि-वीत (बाड़ा) श्रीर खिलहान में श्राग लगावें श्रीर जो रानी के संग व्यभिचार करें इन सर्वों को कट (चटाई) में लपेडवा-कर जला देना।। ८६॥

इति स्तेयप्रकरण समाप्त।

#### स्त्रीसंग्रहणप्रकरण । प्रमान्सङ्गहणे प्राह्मः केशाकेशि परस्त्रियाः ।

सद्यो वा कामजैश्चिद्धः प्रतिपत्तौ द्वयोस्तथा ॥=७॥ नीवीस्तनपावरणसिक्थकेशावमशेनम् । अदेशकालसम्भाषं सहैकासनमेव च ॥ ==॥ यदि द्सरे की स्त्री के केश खींचकर हँसे, बोले ध्यवा नख-त्तत । श्रादि चिह्न देख पड़ें या दोनों की मीति देख पड़े, तो

त्तत । आदि चित्र देख पड़ें या दोनों की मीति देख पड़े, तो पुरुष को व्यभिचार में पकड़ना चाहिए ॥ ८७ ॥ जो कोई पराये की स्त्री की नीवी (फुफनी ), श्रंचल, जंघा श्रीर केश श्रभिलाषा समेत छुते श्रीर श्रकेले में व अधेरे में उससे वातचीत करे श्रथवा एक ही श्रासन पर वैंट रहा हो, तो भी व्यभिचार-दोष में पुरुष को पकड़ना ॥ ८८ ॥

स्त्रीनिषेधे शतन्दद्याद् द्विशतन्तु दमं पुमान् । प्रतिषेधे तयोदेण्डो यथा सङ्ग्रहणे तथा ॥ = ६ ॥ स्वजातानुत्तमो दण्ड ब्यानुलोम्येन मध्यमः । प्रातिलाम्ये वधः पुंसो नार्याः कर्णादिकत्तेनम्॥६०॥

<sup>+</sup> नह के दागा .

जिस ही के पिता भाई आदि उसको जिस पुरुप से बीलना मना कर दिये हों और वह बोलती देख पड़े, तो सीपण
दण्ड देवे। पुरुप को किसी स्त्री के साथ बोलना मना किया हो
और बोलता देख पड़े, तो दोसो पण दण्ड लेना। दोनों को
वर्जित किया हो, तो व्यभिचार से जो दण्ड होता है वह
लेना।। ८६।। अपनी जाति की स्त्री में व्यभिचार करे, तो उत्तम
साहस का दंड देना, अपने से नीच जातियों की स्त्री के साथ
करने में मध्यम, और अपने से चड़ी जाति की स्त्री से करे, तो
पुरुप वधदंड पावे (मारा जाय) और जो स्त्री नीच पुरुप से
व्यभिचार करे तो उसके अपराध के अनुसार नाक, कान आदि
कटवा देना।। ६०।।

अलङ्कतां हरेत्कन्यामुत्तमं ह्यन्यथाधमम् । दग्डं दचात्सवणीसु प्रातिलोम्ये वधः स्मृतः॥६१॥ सकामास्वनुलोमासु न दोषस्त्वन्यथाधमः। दृष्णे तु करच्छेद उत्तमायां वधस्तथा॥ ६२॥

जिसका विवाह होनेवाला हो और आभूषण पहने हो ऐसी अपनी जाति की कन्या को हर लेजाय तो उत्तम दंड पावे और विवाह होनेवाला न हो तो पथम साहस दंड देना । यदि उत्तम जाति की कन्या का हरण करें तो मारा जावे ॥ ६१ ॥ यदि वह कन्या सकाम (चाहती) हो और अपने से नीच जाति की हो तो दोप नहीं, और अनचाहती को हरें तो पथम साहस का दंड देवे । जो कन्या को (नख वा अंगुली मन्नेप आदि से) द्वित करें तो उसका हाथ कटवाना जो उत्तम जाति की कन्या को ऐसा करें तो उसका हाथ कटवाना जो उत्तम जाति की कन्या को ऐसा करें तो उसे मरवा डालना ॥ ६२ ॥

रातं स्नीद्षणे दद्याद् दे तु मिथ्याभिरांसने । पशून्गच्छन्शतं दाप्यो हीनां स्नींगां च मध्यमम् ६३ अवरुद्धासु दासीषु सुजिष्यासु तथैव च । गम्यास्विप पुमान्दाप्यः पञ्चारात्पणिकंदमस्॥६४॥

जो किसी की कन्या सचा भी दोष मकाश करे, तो उसमें सौ पण दण्ड लेना और भूट मूड दोष लगावे, तो दोसी पण दण्ड लेना, पशु में गमन करे उससे सौ पण दंड लेना और नीचं स्त्री तथा गों में गमन करे, तो मध्यम साइस दंड करना ॥ ६३ ॥ जो पुरुष पराये की श्रवरुद्धा (जिसको घर से वाइर निकलना मना है) और भुजिष्या (जिसे किसी को सौंप दिया हो) दासियों में गमन करे, तो उससे पचास पण दंड लेवे यद्यपि वे गमन के योग्य हैं, परन्तु दूसरे की हैं॥ ६४॥

प्रसह्य दास्यभिगमे दएहो दशपणः स्मृतः ।
वहूनां यद्यकामासी चतुर्विशतिकः पृथक् ॥ ६५ ॥
गृहीतवेतनां वेश्यां नेच्छन्तीं द्विगुणं वहेत् ।
अगृहीते समं दाष्यः पुमानप्येवमेव च ॥ ६६ ॥
इनके सिवा और दासियों में यदि वलात्कार से गमन करे, तो
दश पण दंड दे और जो कई पुरुष एक ही के पास उसकी इच्छा
के विना ही गमन करें तो, उन सबको चौबीस २ पण दंड
करें ॥६५॥ जो वेश्यादाम लेके भोम की इच्छा न करे, और शरीर
से रोगी न हो तो द्ना दंड दे । विना माल लिये ही स्वीकार
किये हो और फिर न चाहे तो वरावर दंड दे । यही दंड पुरुषं
के लिये भी जानना चाहिए ॥ ६६ ॥

अयोनो गच्छतो योषां पुरुषं वापि मेहतः ।
चतुर्विशतिको दएडस्तथा प्रवृज्ञितागमे ॥ ६७ ॥
अन्त्याभिगमने त्वंक्यः कवन्धेन प्रवासयत् ।
शूद्रस्तथान्त्य एव स्यादन्तस्यायांगमे वधः॥ ६८ ॥
जो स्नी की योनि छोड़ दूमरे श्रंग में गमन करे श्रन्य पुरुष
के सामने रित श्रादि करें, श्रोर संन्याभिनी वा श्रवद्यतिनी के
पास जांव तो चौबीस पण दंड देवे ॥ ६७ ॥ चाण्टाल की
स्नी स गमन करें, तो उसके माथे में भग का श्राकार दागकरः
श्रपने राज्य से निकाल दे श्रार जो शृद्र हों, तो वह चाण्डाल
ही हो जाता है। यदि चाण्डाल उत्तम जात की स्नी से गमन
करें, तो उसे मरता डालना चाहिए ॥ ६८ ॥

इति स्त्रीसंग्रहमकरण समास्।

## प्रकीर्णकप्रकरण।

ऊनं वाभ्यधिकं वापि लिष्द्यो राजशासनम् ।
पारदारिकचौरं वा मुझतो दर्गड उत्तमः ॥ ६६ ॥
झभक्ष्येण द्विजं दूष्यं दर्गड उत्तमसाहसम् ।
मध्यमं क्षत्रियं वैश्यं प्रथमं शूद्रमर्द्धिकम् ॥ ३०० ॥
को राजा के शासन (श्राज्ञा) को घटा वडाकर लिखे, गा
ध्यभियारी श्रीर चीर को पकड़ के राजा को न सौंपे, श्रपने
आप छोड़ दे तो उत्तम दंड पावे ॥ ६६ ॥ श्रमक्ष्य (जो भोजन के योग्य नहीं सूत्र वा विष्ठा झादि) से जो ब्राह्मण का खाना-पीना दृष्ति करे तो उत्तम दंड पावे । क्षत्रिय का करे तो मध्यम, वैश्य का करे तो मध्यम क्यार शूद्र का करे तो प्रथम साहस का क्याघा दंड पाने ।। २००॥

कूटस्वर्णव्यवहारी विमांसस्य च विक्रयी । अक्तहीनस्तु कर्त्तव्यो दाप्यश्वोत्तमसाहसम् ॥ १ ॥ चतुष्पादकृतो दोषो नापैहीति प्रजल्पतः । काष्ठलोष्टेषु पाषाणबाहुगुम्यकृतस्तथा ॥ २ ॥

जो कूटस्वर्ण (निकम्मे सोने की रंग देकर अच्छा बनाकर)
से ज्यवहार करे और जो कुत्सित मांस (कृता विल्ला आदि का
मांस ) वेचते हैं। उनका अंग छेदन करवाना और उत्तम साइस
दंड भी करना ।। १॥ जो किसी का चतुष्पाद (चौपाया)
किसी को मार दे और उसका स्वामी ऐसा पुकार रहा हो कि
हट जाना तो पालनेवाले का दोप नहीं और इसी मकार काठ।
लोष्ट (हेला), वार्ण, पत्थर, बाहु और पुग्य (रथ में नहे घोड़े
आदि) को फेंकता हो और पुकारता हो कि हट जाना उसको
हानि हो ती फेंकनेवाले का दोप नहीं।। २॥

छिन्ननस्येन यानेन तथा भग्नयुगादिना । परचाचेवापसरता हिंसने स्वाम्यदोषभाक् ॥ ३ ॥ शक्तोऽप्यमोक्षयन् स्वामी दंष्ट्रिणां शृक्षिणां तथा । , प्रथमं साहसं दद्यादिकुष्ट दिगुणं तथा ॥ ४ ॥

जिस गाड़ी के बैल की नाथ दूट गई हो। लुआ दूट गया हो और पींछे को इट रहा हो। वह िसां को मारदे। तो स्वामी का दोप नहीं होता ॥ २ ॥ सींगवाले और दाँतवाले पशु जो किसी को मारने हों और उनका स्वामी लुड़ान में समर्थ हो कर भी न छुड़ावे, तो प्रथम साहस दंड पावे । यदि पुकारने पर भी न छुड़ावे तो उससे दुना दंड पावे ।। ४ ।।

जारखोरेत्यभिवदन्दाप्यः पञ्चरातं दमम् । उपजीव्यधनं मुखंस्तदेवाष्टगुणीकृतम् ॥ ५ ॥ राज्ञोऽनिष्टपवक्कारं तस्यैवाकोशकारिणम् । तन्मन्त्रस्य च भेत्तारं छित्वा जिह्वां प्रवासयेत् ॥६॥

किसी व्यभिवारी को अपने कलंक के डर से चार चीर कह-के छुड़ा दे तो पाँच साँ पण दंड देवे। और जो धन लेकर छोड़ दे तो जितना लिये हो उसका अठगुना दंड दे। ५ ॥ जो कोई राजा की अनिष्ट वार्तों को कहा करे, या राजा की निन्दा किया करे अथवा राजा के ग्रप्त मंत्र (सलाह) की प्रकट किया करे, तो उसकी जीम कटवा कर देश से निकाल देना ॥ ६ ॥

मृतङ्गलग्निविकेतुर्गुरोस्ताडियतुस्तथा । राजयानासनारोद्धर्दगढ उत्तमसाहसः ॥ ७ ॥ द्विनेत्रभेदिनो राजद्विष्टादेशकृतस्तथा । विगत्वेन च शूदस्य जीवतोऽष्टशतो दमः॥ = ॥

जो मृतक के देह पर की चीजों को बेचे, गुरु को ताड़न करे, और राजा के यान (सवारी) अथवा सिंहासन पर चढ़े, तो उत्तम साहस दण्ड देवे ॥ ७ ॥ जो किसी की दोनों आँखें फोड़ दे, राजा का दिष्टांदेश (राजभंग आदि होने की मसिद्धि) करे और शूद्र होकर ब्राह्मण के वेष से जीविका करे, तो अठारह सौ पण दण्ड करे ॥ = ॥ हुईष्टांस्तु पुनर्दञ्चा व्यवहारान्तृपेस तु । सभ्याः सजयिनो दण्ड्या विवादाद्द्रिगुसं दमम्॥६॥ यो मन्येताजितोऽस्मीति न्यायेनापि पराजितः । तमायान्तं पुनर्जित्वा दापयेद् द्विगुसं दमम्॥ १०॥

जो व्यवहार सभासदलोंग अच्छी भाँति न देखे हों ( द्रेष वा मेग से अन्यथा किये हों ) तो राजा स्वयं उसको दूसरी वार देखे और जीतनेवाले समेत सब सभासहों से जितने का विवाद हो उससे दूना दएड लेवे ॥ ६ ॥ जो न्याय से ( सच-मुच ) पराजित हुआ हो और कहे कि हम पराजित नहीं भये तो उसका व्यवहार फिर से देखकर उसे पराजित करे और द्ना दएड उससे लेवे ॥ १० ॥

राज्ञाऽन्यायेन यो दराडो गृहीतो वरुणाय तम् । निवेद्य दद्याद्विपेभ्यः स्वयं त्रिंशाद्गुणीकृतम्॥३११॥

#### इति श्रीयाज्ञवल्क्यीये धर्मशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः॥ २ ॥

यदि राजा किसी से अन्याय करके दएड लोवे तो उसका तीस गुणा अपने पास से वरुण देवता के नाम संकल्प करके ब्राह्मणों को देवे और जितना दण्ड लिये हो उतना उसको फेर देवे ॥ ३११ ॥

श्रीयाज्ञवरुक्यस्मृति में व्यवहाराध्याय समाप्त हुआ।

### **ऋथ प्रायश्चित्ताध्यायः।**

# अशोचप्रकरण<sup>ं</sup>।

ऊनद्विवर्षं निखनेत्र कुर्योदुदकं ततः । आश्मशानादनुत्रज्य इतरो ज्ञातिभिर्मृतः ॥ १ ॥ यमसूक्तं तथा गाथां जपद्भिर्जोकिकाग्निना । सदम्धन्य जूपेतश्चेदाहिताग्न्यावृतार्थवत् ॥ २ ॥

जो पूरा दो वर्ष का न हो ऐसा वालक मृतक हो, तो उसे पृथ्वी में गाड़ देना और उसकी उदक (तिलांजिल) भी न देना इससे अधिक अवस्था का हो, तो जाति के लोग श्मशान तक उसके पीछे गावें।। १।। और यमसूक तथा यमगाथा (ये दोनों यम देवता के वेदोक्त मन्त्र हैं) पढ़ा करें। लौकिक अग्नि (न कि अग्निहोत्र की अग्नि) से उसका दाह करे, यदि उसका यहो-प्रशेत हुआ हो, तो अग्निहोत्र करनेवाले को गृश अग्नि से और जिस पात्र वा प्रयोजन पढ़े उससे दाहादि कर्म करें, अग्निहोत्री न हों तो लौकिक अग्नि से दाह करें।। २।।

सप्तमाह रामाद्वापि ज्ञातयोऽभ्युपयन्त्यपः । अपनः शोशुनिर्द्यमनेन पितृदि इमुखाः ॥ ३ ॥ एवं मातामहाचार्यभेतानामुदकिक्या । कामोदकं सिखपत्ता स्वस्त्रीयश्वशुरिदिजाम् ॥ ४ ॥ सातर्वे या दशवें दिन से पहिले (किसी अयुग्म दिन में ) जाति के लीग जल के समीप (अपनः शुचिद्यम् ) इस मंत्र को पढ़ते त्राकर उदक दान करें ॥ २ ॥ इसी प्रकार मातामह (नाना) श्रीर श्राचार्य का भी उदक दान करना। मित्र, ज्याही हुई लड़िक्याँ, भागिनेय (भानना) श्वशुर श्रीर ऋत्विन इनको इच्छा हो, तो जल देना नहीं तो न देना ॥ ४ ॥

सकृत्प्रसिद्धन्त्युद्कं नामगोत्रेण वाग्यताः ।
न ब्रह्मचारिणः कुर्युरुद्कं पतितास्तथा ॥ ५ ॥
पाख्यञ्चनाश्रिताः स्तेना भर्तृष्ट्यः कामगादिकाः ।
सुराप्य आत्मत्यागिन्यौ नाशौचोद्कभाजनाः ॥६॥
( प्रेत का ) नाम और गोत्र लेकर मौन साधकर एक वार्
जल देवे परन्तु ब्रह्मचारी और पतित ये जलदान न करें ॥ ५ ॥
पालंडी ( जो खोपड़ी आदि लिये फिरते हैं ) अनाश्रित ( जो
किसी आश्रम में न हों ) चोर ( सुवर्ण आदि उत्तम द्रव्य के
चुरानेवाले ) पति मारनेवाली स्त्रीः व्यभिचार करनेवाली
इत्यादि स्त्री ( निषिद्ध ) सुरा पीनेवाले और आत्मवात करनेवाले इनको जल न देना और इनका आशीच भी न
मानना ॥ ६ ॥

कृतोदकान्समुत्तीर्णान्मृदुशाद्धलसंस्थितान् । स्नातानपवदेयुस्तानितिहासैः पुरातनैः ॥ ७ ॥ मानुष्ये कदलीस्तम्भिनःसारे सारमार्गणम् । करोति यः स सम्मूढो जलबुद्बुदसिन्नेभे ॥ ⊏ ॥ जव जलदान कर चुके और जहाँ हरी धास लगी हो, उस भूमि पर वैटे तो पुरानी कथा कह कह के उनका शोक द्र करे ॥ ७ ॥ और यह कहे कि मुनुष्यलोक कदली के खंभ के समान भीतर पोला है, इसमें जो कोई स्थिरता का खोज करे वह मूर्ख है। क्योंकि यहाँ पानी के वबूले का लेखा है।। पा

पञ्चधा सम्भृतः कायो यदि पञ्चत्वमागतः । कर्मभिः स्वशरीरोत्थैस्तत्र का परिदेवना ॥ ६ ॥ गन्त्री वसुमतीनाशमुद्धिदैवतानि च । फेनप्रख्यः कथं नाशं मर्त्यलोको न यास्यति ॥१०॥

श्रपने किए हुए कर्मों के कारण पाँच तत्त्वों से यह शरीर बना है। यदि वह उन्हीं पाँचों में मिल गया, तो उसमें रोना क्या।। ६।। पृथ्वी, समुद्र और देवता लोग भी नाश को माप्त होंगे, तो उनकी अपेक्षा फेन सदश जो यह मर्त्यलोक हैं सो क्यों न नष्ट होगा।। १०॥

रलेष्माश्चवान्धवेर्मुक्तं प्रेतो संक्ते यतोऽवशः । अतो न रोदितव्यं हि क्रियाः कार्याः स्वशक्तितः॥११॥ इति संश्वत्य गच्छेयुर्गृहं वालपुरःसराः । विदस्य निम्बपत्राणि नियतादारि वेश्मनः ॥१२॥

बांधन लोग जो श्लेष्मा (खलार) और आँसू गिराते हैं वह सब मृतक को यम के दूत खिलाते हैं इसलिये रोना न चाहिए, परन्तु अपनी शक्ति के अनुसार क्रिया करनी चाहिए।। ११।। ऐसी बातें कहते-सुनते श्मशान से आकर, वालकों को आगे करके घर आवे। घर के द्वार पर नीम की पत्तियाँ कूचकर।।१२।।

ञ्चाचम्याग्न्यादिसिंखलं गोमयं गौरसर्षपात् । प्रविशेयुः समालभ्य कृत्वाश्मनि पदं शनैः ॥१३॥ प्रवेशनादिकं कर्म प्रेतसंस्पर्शिनामपि । इच्छतां तत्क्षणाच्छुद्धिं परेषां स्नानसंयमात् ॥१४॥

श्राचमन करके श्रानि, जला, गोवर श्रीर पीले सरसों इनका स्पर्श करे श्रीर पत्थर पर पाँव रख के धीरे से घर में प्रवेश करे ॥ १३॥ जो श्रपनी जाति से दूसरा भी कोई श्रपनी इच्छा से मृतक का स्पर्श करे, तो निवपत्र का कूचना श्रादि कर्म वह भी करे श्रीर उसकी शुद्धि स्नान श्रीर पाणायाम करने से उसी न्या हो जाती है ॥ १४॥

आचार्यपिञ्जपाध्यायानिर्हत्यापि व्रतीवृती । सकटात्रं च नाश्नीयात्रच तैः सह संवसेत्॥१५॥ क्रीतलब्धाराना भूमो स्वपेयुस्ते पृथक् पृथक् । पिराड्यज्ञावृतादेयं प्रेतायात्रं दिनत्र्यम्॥१६॥

श्राचार्य (को श्राचाराध्याय में कह श्राये हैं), पिता, माता श्रीर उपाध्याय (कह श्राये हैं) यदि इनको ब्रह्मचारी श्मशान तक लेजार्वे, तो उसका ब्रत भंग नहीं होता प्रंतु श्राशौचियों का श्रम न खावे श्रीर न उनके पास रहे।। ११।। श्रशौची लोग श्रम मोल लेकर मोजन करें, भूमि के उपर श्रलग श्रलग सोवें, श्रीर श्राद्ध की रीति से (श्रपसन्य होकर) मृतक को तीन दिन पिएडख्प श्रम देवें।। १६।।

जलमेकाहमाकारो स्थाप्यं क्षीरं च मृगमये । वैतानोपासनाःकार्याःक्रियाश्र श्रुतिनोदनात्॥१७॥ त्रिरात्रंदृदशरात्रं वा शावमाशौचमिष्यते । ऊनदिवर्ष उभयोः मूतकं मातुरेव हि ॥ १८॥॥ एक दिन मृतक के लिंथे आकाश में जल और द्ध मिट्टी के पात्र में रखना और अग्निहोत्र आदि वैदिक नित्यकर्म किसी दूसरे से कराना ॥ १७॥ (सिपएड और सगोत्र के भेद से ) तीन वा दश दिन मृतक का अशौच होता है। यदि दो वर्ष से बोटी अवस्थावाला मरे, तो माता और पिता ही को अशौच होता है और सूतक (जन्म में न छूना) केवल माता ही को होता है।।१८॥

पित्रोस्तु मृतकं मातुस्तदसृग्दर्शनाद्ध्वयम् । तदहर्न प्रदुष्येत पूर्वेषां जन्मकारखात् ॥ १६ ॥ अन्तराजन्ममरखे शेषाहोभिविशुद्धचित । गर्भस्रावे मासतुल्या निशाःशुद्धेस्तु कारखम्॥२०॥

जन्म में पिता और माता को न छूना चाहिए उसमें भी माता को रुधिर देख पड़ता है इस हेतु अवश्य ही न छुने । और वालक के जन्मदिन में आद्ध आदि क्रिया करने में कुछ दोष नहीं होता। क्योंकि वालक का रूप घर के पितर आते हैं ॥ १६ ॥ यदि एक मनुष्य मरा वा जन्मा हो और दशदिन के भीतर ही दूसरा जन्मे या मरे, तो उसका भी शुद्ध जो पहिले के शेष (वाकी) दिन रहे हों उतने ही में हो जाता है। गर्भपात हो जावे तो (चार महीने से पहले माता ही को तीन दिन अनन्तर) जितने महीने का गर्भ हो उतने ही दिन में माता शुद्ध होती है। और पिता आदि को तीन दिन, परन्तु इस महीने से अधिक हो, तो प्रसव के तुल्य अशीच लगता है।। २०॥

हतानां नृपगोविपैरन्वक्षं चात्मघातिनाम् । प्रोषिते कालशेषः स्यात्पूर्णे दत्त्वोदकं शुचिः ॥ २१ ॥ क्षत्रस्य द्वादशाहानि विशः पञ्चदशैव तु । त्रिंशद्दिनानि शूदस्य तदर्द्धं न्यायवर्तिनः ॥ २२ ॥

ब्राह्मण, राजा श्रीर गी इनसे जो मारे गये श्रीर जिन्होंने श्रमने श्राप जीन दिया हो इनका अशीच उसी क्षण होता है । विदेश में मर जाने, तो दश दिन में जो बचा हो उतना ही श्रशीच मानना श्रीर दश दिन बीत गये हों, तो उदकदान करके उसी क्षण शुद्ध होता हैं ( परन्तु यह बात माता पिता के निषय में नहीं है उनका पूरा दश दिन मानना होता है ) श्रीर भी कई मकार स्मृतियों में है ॥ २१ ॥ चित्रय को वारह दिन, वैश्य को पन्द्रह श्रीर शूद्ध को तीस दिन का श्रशीच होता है । परन्तु जो शूद्ध बाह्मण की सेवा में तत्पर हो उसको पन्द्रह दिन का होता है ॥ २२ ॥

आदन्तजन्मनः सद्य आचूडानैशिकी स्मृता । त्रिरात्रमात्रतादेशाद्दशरात्रमतः परम् ॥ २३ ॥ अहस्तवदत्तकन्यामु बालेषु च विशोधनम् । गुर्वन्तेवास्यनूत्रानमातुलश्रोत्रियेषु च ॥ २४ ॥

दाँत निकलने से पहले वालक मरे, तो छसी चए शुद्ध होता है। दाँत निकलने के अनन्तर मुंडन तक एक दिन रात, और मुंडन से अतयन्ध्यक तीन दिन रात और अतवन्ध होने पर दश दिन का अशोच मानना चाहिए ॥ २३॥ जिस कन्या का वाग्दान न किया हो उसके और वालक, गुरु, अन्तेवासी (जो ब्रह्मचारी पढ़ने को गुरु के पास रहे), वेदवेता ब्राह्मण, मामा और श्रोत्रिय इनके मरने में एक दिन का अशीच मानना ॥ २४॥ अनौरसेषु पुत्रेषु भार्यास्वन्यगतासु च । निवासराजनि प्रेते तदद्दः शुद्धिकारणम् ॥ २४ ॥ ब्राह्मणानासुगन्तव्यो न शूद्रो न द्विजः कचित् । अनुगम्याम्भसिस्नात्वास्पृष्ट्वारिन घृतभुक्शुचिः २६

श्रीरस छोड़ दूसरे पुत्रों के व्यभिचारिणी भार्यों के श्रीर अपने देश के राजा के मरने में, एक ही दिन से शुद्ध होता है ॥२५॥ ब्राह्मण, किसी श्रमणीत्र द्विज श्रथवा शूद्र के मृतक के पींछे रमशान में न जावे। यदि जावे, तो स्नान करके श्रीन का स्पर्श करे श्रीर उस दिन केवल घी खाकर रहे तब शुद्ध होता है ॥२६॥

महीपतीनां नाशौचं हतानां विद्युता तथा । गोत्राह्मणार्थे संग्रामे यस्य चेच्छति सूमिपः ॥२०॥ ऋत्विजां दीक्षितानां च यिद्ययं कर्म कुर्वताम् । सित्रत्रतित्रह्मचारि दातृत्रह्मविदां तथा ॥ २८ ॥

राजाओं को अशौच नहीं होता । जो विजली का मारा मरा हो। गौ वा ब्राह्मण के लिये संग्राम में जो मेरे। जिसको राजा न चाहे। इन सर्वोका अशौच न मानना चाहिए ॥ २७ ॥ ऋत्विज लोग। दीचित (जिसने यज्ञ में अभिषेक पापा हो)। यज्ञ के काम करनेवाले। यज्ञ करनेवाले। व्रत करनेवाले (यज्ञ और उत्सव कर रहे हों)। ब्रह्मचारी। दाता और ब्रह्मज्ञानी इन सब पुरुषों को ॥ २८ ॥

दाने विवाहे यज्ञे च सङ्ग्रामे देशविप्तवे । त्रापद्यपि हि कष्टायां सद्यः शौचं विघीयते ॥२६॥ उदक्यांशिचिभिः स्नायात्संस्पृष्टस्तैरुपस्पृशेत् । श्रव्लिङ्गानि जपेचैव गायत्रीं मनसा सकृत् ॥३०॥

श्रीर दान, विवाह, यज्ञ, लड़ाई, देशविष्त्व श्रीर वड़ा कर्ष्ट देनेवाली विपंत्ति इन सब समयों में उसी ज्ञाण शुद्धि हो जाती है।। २६।। रजस्वला स्त्री श्रीर चाण्डाल जो छू देवे, तो स्नान करके उनको छू के कोई द्सरा छूवे तो श्राचमन करने से श्रीर बरुणेदेवता के मंत्र तथा गायत्री जपने से शुद्ध होता है।।३०॥

कालोऽग्निः कर्म मृद्धायुर्मनो ज्ञानं तपो जलम् । पश्चात्तापो निराहारः सर्वेऽमी शुद्धिहेतवः ॥३१॥ अकार्यकारिणं दानं वेगो नद्याश्च शुद्धिकृत् । शोध्यस्यमृचतोयंचसंन्यासोवैदिजन्मनाम्॥३२॥

काल, श्राग्नि, कर्म, मृत्तिका, वायु, मन, ज्ञान, तप, जल, पश्चा-त्ताप श्रीर उपवास ये सव शुद्धि के हेतु हैं ।। ३१ ।। निकम्मा काम करनेवालों की शुद्धि दान से होती है । श्रीर नदी के वेग से श्रशुद्ध वस्तु की मृत्तिका श्रीर जल से एवं दिजों की शुद्धि सं-न्यास से होती है ।। ३२ ।।

तपो वेदविदां क्षान्तिर्विद्धषां वर्ष्मणो जलम्। जपः प्रच्छन्नपापानां मनसः सत्यमुच्यते॥ ३३॥ भूतात्मनस्तपोविद्ये बुद्धेर्ज्ञानं विशोधनम्। क्षेत्रज्ञस्येश्वरज्ञानाद्विशुद्धिः परमा मता॥ ३४॥

वेद जाननेवालों के तप से, विद्वानों की चमा से, शरीर की जल से, ग्रुप्तपापों की जप से, और मन की सचाई से ॥ ३३॥

भूतात्मा की तप श्रौर विद्या से बुद्धि की ज्ञान से श्रौर क्षेत्रज्ञ की इश्वर के ज्ञान से परम शुद्धता होती है ।। ३४ ॥

इत्यशौचप्रकरण समाप्त ।

## श्रापद्धर्मप्रकरण ।

क्षात्रेण कर्मणा जीवेदिशां वाप्यापदि दिजः । निस्तीर्य तामथात्मानं पावयित्वा न्यसेत्पथि ॥३५॥ फलोपलक्षोमसोममनुष्यापूपवीरुधः । तिलोदनरसक्षारां दिधि क्षीरं घृतं जलम् ॥ ३६॥ ब्रापितकाल में, ब्राह्मण, क्षत्रिय के ब्रथवा वैश्यों के काम करके विका करे । ख्रोर जब उस समय से पार पा जाय, तो पाय-

जीविका करे। श्रीर जब उस समय से पार पा जाय, तो पाय-श्चित्त से देह पवित्र करके अपनी निज द्वति ग्रह्म करे।। ३५।। फल, पत्यर, श्रतसी के वस्त्र आदि, सोमलता, मनुष्य, पुत्रा, विरुद्ध तिल, श्रोदन (भात), रस (तेल श्रादि), क्षार (खारी नोन श्रादि), दही, दूध, घी, जल।। ३६।।

शस्त्रासवमधू िछ ष्टमधुलाक्षाथ वहिषः ।

मृज्ञ भेपुष्पकुतुपकेशतक विषक्षितीः ॥ ३७ ॥

कोशेयनील लवणमासेकशफसीसकान् ।

शाकादौषधिपिययाकपशुगन्धांस्तथैव च ॥ ३८ ॥

शस्त्र, आसव (मिंदरा अर्क आदि), मधु, जूडा मद्य, लाका,
कुश, मिट्टी, चाम, फूल, कुतुप (कम्वल ), वाल की चीज़
(चँवर आदि), तक (माठा), विष, पृथ्वी ॥ ३७ ॥ पाटवस्त्र,
नील, लवण, मांस, एक खुरवाले (घोड़ा आदि), सीसा,

शाक, आद्रौषधि (गीली दवा ), पिएयाक (पीना ) और पशु ( बनेला ), मृग आदि, गन्ध चन्दन आदि ॥ ३८॥

वैश्यवृत्त्यापि जीवन्नो विक्रीणीत कदावन । धर्मार्थं विक्रयं नेयास्तिला धान्येन तत्समाः ॥३६॥ लाक्षालवणमांसानि पतनीयानि विक्रये । पयो दिध च मद्यं च हीनवर्णकराणि तु ॥ ४०॥

इन सव चीजों को वैश्य की द्युचि ( नौकरी ) करे, तो भी न बेंचे । धर्म-कार्य के अर्थ किसी दूसरे अन्न को बरावर लेकर तिल की विक्री करे ॥ ३६ ॥ लाख, नोन और मांस इनके बेंचने से मनुष्य पतित होता है । और दूध, दही और मदिसा इनके वेंचने से हीनवर्ण हो जाता है ॥ ४० ॥

आपद्भतः संप्रगृह्णन् भुञ्जानो वाग्यतस्ततः । न लिप्येतैनसा विपो ज्वलनार्कसमो हि सः ॥ ४१॥ कृषिशिद्यं भृतिर्विद्या कुसीदं शकटं गिरिः । सेवानूपं नृपो भैक्ष्यमापत्तो जीवन॥ने तु ॥ ४२॥

आपत्काल में यदि ब्राह्मण नीचदान ले व भोजन करे, तो दोष नहीं है। क्योंकि उस समय वह अग्नि और सूर्य के समान होता है।। ४१।। खेवी करनी, शिल्प (कारीगरी), मृति (मजदूरी), विद्या (पदना आदि), कुसीद (व्याज लेनेवाला), शक्ट (गाड़ी), गिरि (पहाड़ की घास लकड़ी वेंचना), सेवा, अन्प (जलपायदेश), रूप (राजा) और भीख ये सब विपत्ति-काल में जीने के उपाय हैं॥ ४२॥

बुभुक्षितस्त्रयहं स्थित्वा धान्यमद्याद्यणाद्धरेत्। प्रतिगृह्य तदाख्येयमभियुक्ते न धर्मतः ॥ ४३ ॥ तस्य वृत्तं कुलं शीलं श्वतमध्ययनं तपः। ज्ञात्वा राजा कुटुम्बं च धम्यां वृत्तिं प्रकल्पयेत्॥४४॥

तीन दिन भूला रहकर ब्राह्मण को छोड़ दूसरे के घर से अन्न चुराता यदि पकड़ा जाये, तो धर्म से सच-सच कह देवे ॥ ४३ ॥ इस मकार विपत्ति में पड़े हुए मनुष्य का छुल, शील, विद्या, वेद, तप श्रीर कुटुम्च यह सब देख के राजा उसकी धर्म के श्रमुक्ल द्यति (जीविका) टहरा देवे ॥ ४४ ॥

इत्यापद्धर्मश्रकरण समाप्त ।

#### वानप्रस्थप्रकरण।

सुतविन्यस्तपत्नीकस्तया वासुगतो वनम् । वानप्रस्थो,बह्मचारी साग्निः सोपासनो ब्रजेत्॥४५॥ अफालकृष्टेनाग्नींश्च पितृन्देवातिथीनपि । भृत्यांश्च तर्पयेत्रश्मश्चलटालोमदात्मवान् ॥ ४६॥

लड़कों को स्त्री सोंपकर व उसे साथ ही लेकर ब्रह्मचर्यव्रत धारण करके अग्नि (वैतानाग्नि) और उपासना (मृह्याग्नि) समेत वानमस्थ आश्रम ग्रहण करे (वन में जावे) ॥ ४५॥ विना जुती भूमि में जो अब उपने उसी से अग्नि, पितर, देवता को अतिथि और मृत्यों (सेवकों) को तुष्ट करे। दाड़ी, जटा और रोम न तुड़ावे, आत्मवान् (आत्मा की उपासना में) रत होवे॥ ४६॥ श्रह्मो मासस्य षराणां वा तथा संवत्सरस्य वा । श्रर्थस्य सञ्चयं कुर्योत्कृतमाश्वयुजे त्यजेत् ॥ ४७॥ दान्तिश्चिषवणस्नायी निष्टत्तश्च प्रतिप्रहात् । स्वाध्यायवान्दानशीलः सर्वसत्त्वहिते रतः ॥ ४=॥

एक दिन, महीना भर, छः महीना श्रथवा वर्षभर के लिये श्रन इकट्ठा रक्ले श्रौर उसको कुँवार की पूर्णमासी को सब खर्च कर देवे ॥ ४७ ॥ इन्द्रियों का दमन रक्ले, तीन काल स्नान करे, दान न लेवे, वेद पढ़ा करे, दान दिया करे श्रौर सब जीवों के हित में तत्पर रहे ॥ ४८ ॥

दन्तोलूखिकः कालपकाशी वाश्मकुट्टकः। श्रौतं स्मार्त्तं फलं स्नेहैः कर्म कुर्यात्तथा कियाः॥४९॥ चान्द्रायणैर्नयेत्कालं कुच्छ्रेवा वर्त्तयेत्सदा। पक्षे गते वाप्यश्नीयान्मासे वाहनि वागते॥५०॥

दाँत से कुचल कर जो चीज खा सके सो खावे (श्रोखली में न कूटे) अथवा अपने से जो पक गया हो सो खावे व पत्थर पर कूट ले श्रोर वेदोक्त कर्म व धर्मशास्त्र की क्रिया में जो हवन आदि करना हो श्रोर देह में मलना आदि निज कार्य भी फलों के अर्क से करे ॥ ४६ ॥ सदा चान्द्रायण व्रत अथवा कुच्छू व्रत करके अपना काल वितावे । श्रथवा पन्द्रह दिन व महीना भर व एक दिन वीतने पर भोजन करे ॥ ४० ॥

स्वप्याद्भूमो शुचीरात्रौ दिवा संप्रपदैर्नयेत्। स्थानासनविहारैर्वा योगाभ्यासेन वा तथा ॥५१॥ त्रीष्मे पञ्चारिनमध्यस्थो वर्षासु स्थरिडलेशयः । ब्राईवासास्तु हेमन्ते शक्क्या वापि तपश्चरेत् ॥५२॥

शुद्ध होकर रात को नंगी-भूमि पर सीवे और दिन में घूमते फिरते वितावे। अथवा स्थान (खड़ा रहना) और आसन (बैठने) के विहार से व योगाभ्यास से दिन काटे!। भरे।। ग्रीष्म (गरमी) में पंचािन के वीच वैठे, वर्षा में भूमि पर सीवे, हेमन्त ऋतु में गीला बक्त पहने अथवा अपनी शक्ति के अनुसार तप करे।।भरा।

यः करायेवितुद्दित चन्द्रनैर्यश्च लिम्पति । श्रृकुद्धोऽपरितुष्टश्च समस्तस्य च तस्य च ॥५३॥ श्रग्नीन्वाप्यात्मसात्कृत्वा वृक्षावासो मिताशनः । वानमस्थगृहेष्वेव यात्रार्थं भैक्ष्यमाचरेत् ॥ ५४॥

जो काँटा चुमावे और जो चंदन लगावे इन दोनों को वरावर जाने। न पहले पर क्रोध करें, और न दूसरे पर तुष्ट हो।। ५३।। अथवा तीनों अग्नियों को भी श्रात्मा में समभ्र ले व दृद्ध के तले वास रक्खे, परमित (नपा हुआ) भोजन करे और प्राप्य की रद्धा के लिये वानपर्स्थों ही के घर भिद्धा करें।। ५४।।

त्रामादाहृत्य वा त्रासानष्टौ भुञ्जीत वाग्यतः । वायुभक्षः प्रागुदीचीं गच्छेद्धा वर्ष्मसंक्षयात् ॥५५॥

अथवा गाँव से अन्न ले आकर मीनी होकर आठ ग्रास खावे। अथवा वायुभच्तरा ( डपवास ) करते हुए ईशानदिशा में जब कक मृत्यु न हो वरावर चला जावे।। ५४।।

इति वानप्रस्थप्रकरण समाप्त।

## यतिधर्मप्रकरण ।

वनाद् गृहाद्वा कृत्वेष्टिं सार्ववेदमदक्षिणाम् । प्राजापत्यां तदन्ते तानग्नीनारोप्य चात्मनि ॥५६॥

ं यदि गृहस्थाश्रम श्रयवा वानपस्थाश्रम में प्रजापति देवता की ऐसी यह करे कि श्रपना सर्वस्व धन दक्षिणा में दे डाले, श्रीर यह की (वैताल) श्रिग्नियों को वेद-रीति से श्रात्मा में स्थापन करें।। ४६।।

अधीतवेदो जपकृत्युत्रवानन्नदोऽग्निमान्। शक्त्या च यज्ञकृन्मोक्षे मनःकुर्याच नान्यथा॥५०॥ सर्वभूतहितः शान्तिस्त्रदण्डी सकमण्डलुः। एकारामः परित्रज्य भिक्षार्थी श्राममाश्रयेत्॥ ५=॥

श्रीर वेद पढ़ा हो, जप करता हो, पुत्रजन्म हो चुका हो, दीन दुःखित को श्रन्न देता हो, श्रीन में होम करता हो श्रीर श्रपनी शक्ति के श्रनुसार यह करता होने, तो मोत्त (संन्यासा-श्रम) को ग्रहण करने की इच्छा करे। ऐसा न हो तो इच्छा न करे।। ५७॥ सब जीनों का हित करे, शान्त रहे (कड़ी बात कहनेपर क्रोध न करे) वाँस के तीन दएड श्रीर कमण्डलु धारण करे, किसी का संग न रक्खे। वैर भीति श्रादि संसार के काम सब झोड़ दे श्रीर भित्ता लेने को गाँव में जाने॥ ५८॥

अप्रमत्तरचरेद्रैक्ष्यं सायाहेऽनभिलक्षितः । रहिते भिक्षुकेप्रीमे यात्रामात्रमलोलुपः ॥ ५६ ॥ यतिपात्राणि मृद्रेणुदार्वलाबुमयानि च । सालिलैः शुद्धिरेतेषां गोबालैश्चावघर्षणम् ॥ ६०॥

प्रमाद (वाणी श्रोर चक्षु श्रादि की चपलता) दोड़कर, सन्ध्यासमय में श्रनभिलक्तित (ज्योतिकी वा सामुद्रिक) के काम से रहित होकर जहाँ दूसरा भिक्षुक न होने नहाँ श्रपने पेट ही भरने के योग्य भिक्ता माँगे श्रिष्ठिक का लालच न करे।। प्रक्तिका, वाँस, काठ श्रीर श्रलाबु (लोकी) से संन्यासियों के पात्र वनते हैं। जल के साथ धीने श्रीर गोवाल के घसने से ही उनकी शुद्धि होती है।। ६०॥

सिन्नरुद्धेन्द्रियश्रामं रागद्वेषी प्रहाय च । भयं हित्वा च भूतानाममृती भवति द्विजः ॥ ६१ ॥ कर्त्तव्याशेषशुद्धिस्तु भिक्षुकेण विशेषतः । ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तत्वातस्वातन्त्र्यकरणाय च ॥६२॥

सब इन्द्रियों का संयम करे, वैर प्रीति छोड़ दे श्रीर किसी जीव को भय देनेवाला काम न करे, तो द्विज मुक्त होता है ॥ ६१ ॥ संन्यासी विशेष करके श्रन्तःकरण की शुद्धि प्राणा-याम से करे, क्योंकि उससे ज्ञान बढ़ता है श्रीर ध्यान करने में स्वतन्त्रता होती है ॥ ६२ ॥

अवेदयागर्भवासारच कर्मजा गतयस्तथा। आधयो व्याधयः क्लेशा जरा रूपविपर्ययः ॥६३॥ भवा जातिसहस्रेषु त्रियात्रियविपर्ययः। स्यानयोगेन सम्पर्श्येत्मूक्ष्मआत्मात्मनि स्थितः६४॥ विशाग होने के लिये गर्भवास (जहाँ मल पूत्र में रहना होता है उस ) पर ध्यान दे और कुकर्म से जो गति होती है उन्हें समभे आधि (चित्त की पीड़ा) व्याधि (श्रीर का रोग) क्रेश (अविद्या आदि पाँच बुढ़ापा और स्वरूप का बदलना)।। ६३।। सैकड़ों जातों में जन्म लेना चाही बात न होना और अनचाही का होना इन सबको देखकर ध्यान द्वारा निश्चिन्ताई से अपने श्रीर में स्थित आत्मा को देखना।। ६४।।

नाश्रमः कारणं धर्मे क्रियमाणो भवेद्धि सः । अतो यदात्मनोऽपथ्यं परेषां न तदाचरेत् ॥ ६५ ॥ सत्यमस्तेयमकोधो द्वीः शौवं धीर्धृतिर्दमः । संयतेन्द्रियता विद्या धर्मः सर्व उदाहृतः ॥ ६६ ॥

ितसी धर्म के आचरण में कोई आश्रम कारण नहीं है वर्यों के करने से सब आश्रमों में धर्म होता ही है। इसलिये जो बात अपने को भली न लगे, वह दूसरे के साथ न करे।। ६५।। सच बोलना, चोरी न करना, क्रोध न करना, लज्जा, पवित्रता, बुद्धिमानी, धीरज, शान्ति, इन्द्रियों को वश में रखना और विद्याभ्यास यह सब धर्म के लज्जाण हैं।। ६६।।

निस्सरिनत यथा लोहिपिएडात्तसात्स्फुलिङ्गकाः । सकाशादात्मनस्तद्भदात्मनः प्रभवन्ति हि ॥६७॥ तत्रात्मा हि स्वयं किञ्चित्कर्म किञ्चित्स्यभावतः । करोति किञ्चिदभ्यासाद्धर्माधर्मोभयात्मकम् ॥६=॥ जिस प्रकार, तपाये हुए लोहे से जो बोटे-बोटे कण एड्ने हैं उन्हें स्फुलिंग ( विनगारियाँ ) कहते हैं, इसी मकार परमात्मा से जीवात्मा उपजते हैं यह वात कही जाती है।। ६७।। फिर वहाँ धर्म श्रीर श्रधर्मेख्पी काम कुछ तो श्रात्मा श्राप्रही करता है कुछ स्वभाव से श्रीर कुछ श्रभ्यास से करता है।।६८॥

निमित्तमक्षरः कर्ता बोद्धा ब्रह्मगुणी वशी । अजः शरीरब्रह्णात्स जात इति कीर्त्यते ॥ ६६ ॥ सर्गादौ स यथाकाशं वायुं ज्योतिर्जलं महीस् । सृजत्येकोत्तरगुणांस्तथा दत्ते भवन्नपि ॥ ७० ॥

यद्यापि श्रातमा सव वस्तुश्रों का निमित्त, विनाशरिहत, करनेहारा, ज्ञानख्य (जाननेत्राला), ब्रह्म (व्यापक), गुणी, वशी (इन्द्रियों को वशु में रखनेवाला) श्रोर श्रज कभी जन्मता नहीं है परन्तु शरीर श्रहण करने से उसको लोग कहते हैं कि पैदा हुश्रा है। ६६॥ जिस मकार सृष्टि के श्रादि में, वह श्राकाश, वायु, तेज, जल श्रीर पृथ्वी को जो क्रम से एक-एक गुण श्रिक रखते हैं (श्राकाश ? वायु २ तेज ३ जल ४ पृथ्वी ५) इन्हें वनाता है उसी मकार उत्पन्न होकर उन्हें धारण भी करता है॥ ७०॥

आहुत्याप्यायते सूर्यः सूर्यादृष्टिरथौषिः ।
तदनं रसरूपणे शुक्रत्वमधिगच्छति ॥ ७१ ॥
स्त्रीपुंसयोस्तु संयोगे विशुद्धे शुक्रशोणिते ।
पञ्चधातूनस्वयं षष्ठ आदत्ते युगपरप्रमुम् ॥ ७२ ॥
आहुति देने (होम करने) से सूर्य का तेण बहता है।
सूर्य से दृष्टि और उद्धसे सव शोषिष्ठा अन पैरा होते हैं, और

उनके रस से शुक्र (वीर्ष) वनता है।। ७१।। जब स्त्री पुरुष के संयोग से शुक्र (वीर्ष) शोणित (रज) शुद्ध होते हैं तो पाँचों घातुत्रों को छठाँ आत्मा एक ही बार प्रहण करता है।।७२।।

इन्द्रियाणि मनः प्राणो ज्ञानमायुः सुलं भृतिः । भारणा प्रेरणं दुःखमिच्छाहङ्कार एव च ॥ ७३ ॥ प्रयत्न आकृतिर्वर्णः स्वरद्धेषो भवाभवो । तस्यैतदात्मजं सर्वमनादेरादिमिच्छतः ॥ ७४ ॥ इन्द्रियः मनः प्राणः ज्ञानः आयु ( अवस्था ), सुलः धीरजः, धारणा (स्परणशिक्ष ), पेरणा दुःलः इच्छाः अहंकार ॥ ७३ ॥ प्रयत्नः आकृति ( स्वरूप ), वर्ण ( रंग ), स्वरद्देषः, उत्पत्ति और नाश थे सव उस आत्मा के आश्रय आधार होते हैं । जब वह उत्पन्न होने की इच्छा करता है ॥ ७४ ॥

प्रथमे मासि संक्षेदभूतो धातुविमू िंछतः ।

मास्य बुंदं दितीये तु तृतीयेऽक्वेन्द्रियेर्युतः ॥ ७५ ॥

श्राकाशाह्याघवं सौद्म्यं शब्दं श्रोत्रं बलादिकम् ।

वायोश्च स्पर्शनं चेष्टां ब्यूहनं रौक्ष्यमेव च ॥ ७६ ॥

पहले स्क्ष्म ( १००वी श्रादि ) धातुश्रों से सूर्विद्यत होकर गर्भसंक्षेद्र ( पानी के समान गीला ) रहता है । द्सरे महीने श्रवृंद्र
( कड़ा होता है ) तीसरे में श्रंग ( हाथ पाँव श्रादि ) श्रोर

इन्द्रियों ( नाक कान श्रादि ) से युक्त होता है ॥ ७५ ॥ श्राकाश
से हलकापन, स्क्ष्मता, शब्द ( ध्वाने सुनने की शक्ति ) श्रोर

वल श्रादि, वायु से स्पर्श ( छूना ), चेष्टा ( इधर उधर डोलना )

श्रीर रूत्वता ( रूखापन ) धारण करता है ॥ ७६ ॥

पित्तानु दर्शनं पक्तिमी ध्ययं रूपं प्रकाशितम् ।

रसानु रसनं शैत्यं स्नेहं क्लेदं समादिवम् ॥ ७७ ॥

भूमेर्गन्धं तथा घ्राणं गौरवं मूर्तिमेव च ।

आत्मा गृह्णात्यजः सर्वं तृतीये स्पन्दते ततः ॥७०॥

पित्त से देखना, पन्नोने की सामर्थ्यं, उष्णता, रूप और प्रकाश

करने की शक्ति ग्रहण करता है । रस से रसना (जिससे स्वाद

मानूम होता है ) शीतन्तता, गीनापन, हीनापन और नरपावट

पाता है ॥ ७७ ॥ भूमि से गन्ध, घ्राण (जिससे गन्ध जान पड़ता

है ) गौरव (गरुआई) और मूर्ति ( श्राकार व स्वरूप ) इन

सवको भी श्रात्मा तीसरे ही मास में ग्रहण करता है । इसके

दोहदस्याप्रदानेन गर्भो दोषमवाप्रयात् । वैरूप्यं मरणं वापि तस्मात्कार्यं पियं स्त्रियाः॥७६॥ स्थैर्यं चतुर्थे त्वङ्गानां पञ्चमे शोणितोद्भवः।

श्रनन्तर, कुछ-कुछ डोलने लगता है ॥ ७८ ॥

पृष्ठे बलस्य वर्णस्य नखरोम्णां च सम्भवः ॥ ०॥ दोहद (जिस चीज पर गिर्भणी स्त्री का मन चले ) के न देने से गर्भ में कुरूपता और मरण आदि दोष हो जाते हैं। इसलिये जो स्त्री को भिय लगे वही करना चाहिये॥ ७६॥ चौथे महीने में अंग (हाथ पाँव) आदि की हदता होती है, पाँचवें में रुधिर उपनता है और खंडे महीने में वल, वर्ण (रंग) नख और रोम की वहती होती है ॥ ८०॥

मनश्चेतन्ययुक्तोऽसौ नाडीस्नायुशिरायुतः। सप्तमे चाष्टमे चैव त्वङ्मांसस्मृतिमानिप ॥ =१॥

## पुनर्थात्रीं पुनर्गर्भमोजस्तस्य प्रधावति । अष्टमे मास्यतो गर्भो जातः प्रासैर्वियुज्यते ॥ =२॥

सातर्वे में मन, चैतन्य, नाड़ी स्नायु (जिससे हिंहुयाँ वँधी रहती हैं) और शिरा (जिसमें वात यित्त और श्लेष्म। धूमते हैं) इनसे युक्त होता है आठवें में त्वचा (खाल) मांस और स्मरणशिक्त को पाता है ॥ = १॥ आठवें महीने में जस गर्भ का श्लोज (वल व पिता) वारवार धात्री (माता) और गर्भ को दौंड़ता है, इसलिये यदि आठवें में वालक जन्मे तो जीव निकल जाता है ॥ = २॥

नवमे दशमे वापि प्रवर्तेः सूतिमारुतैः । निःसार्थते वाण इव यन्त्रच्छिदेण सज्वरः ॥ =३ ॥ तस्य षोढा शरीराणि षद्त्वचो धारयन्ति च । पडङ्गानि तथास्थ्नां च सहषष्ट्याशतत्रयम् ॥ =४॥

नरें व दशवें महीने में वड़े पवल प्रसूतिपास्त (अपान वायु) से मेरित होकर ज्वर सिंहत गर्म से वाहर निकलता है जैसे यंत्र से वाण छूटता है ॥ दशा उसके छः प्रकार के अशरीर छही त्वचा और छः अंगों † को और तीन सौ साठ हिंहुयाँ धारण करते हैं ॥ दशा

<sup>\*</sup> रक्ष, मांस, मेदस, श्रस्थि, मजा श्रीर श्रक इन छः धातुश्रों के परिपाक हेतु जो जठरानि के स्थान हैं उनके योग से छः प्रकार शरीर कहें जाते हैं। श्रीर वे ही छः स्वचा कहें जाते हैं, जैसे केले की छाल सम्मा ही हैं। † दो हाथ, दो प्राँव, शिर श्रीर पेट़।

स्थालैः सह चतुःषष्टिर्दन्ता वै विंशतिर्नलाः । पाणिपादशलाकाश्च तेषां स्थानचतुष्टयम् ॥८५॥ षष्ट्यङ्गुलीनां द्वौ पाष्पर्योर्गुल्फेषु च चतुष्टयम् । चत्वार्यरत्निकास्थीनि जङ्घयोस्तावदेव तु ॥ ८६॥

उन तीन सौ साठ हिंडुयों को गिनाता है। स्थल (समगुर) समेत चौंसठ दाँत, वीस नहूँ, हाथ और पाँव की (शलाका रूप) लंबी-लंबी हिंडुयाँ भी वीस होती है और उनके चार स्थान हैं (दो हाथ दो पाँव)॥ ⊏५॥ ऋंगुलियों की साठ पाणिण ( एँड़ी की दो गुल्फ ( पाँव के पंजे ) की चार अरिवका ( गुठ हथ ) की चार और दोनों जंघों की भी उतनी ही चार हिंडुयाँ हाती हैं ॥ ⊏६॥

दे दे जानुकपोलोरुफलकांससमुद्भवे ।
अक्षतालूषकश्रेणीफलके च विनिर्दिशेत् ॥ ५७॥
भागास्थ्येकं तथा पृष्ठे चत्वारिशच पञ्च च ।
श्रीवापञ्चदशास्थी स्याज्जञ्चेकैकं तथा हनुः ॥५५॥
जानु ( देवनी ) कपोल ( गाल ) ऊष ( पृष्टे ) फलक श्रंस
( कन्धे ) श्रज्ञ ( कचा ) तालूप ( तालु ) श्रोणी श्रीर फलक
( दोनों चूतर ) में दो दो हिंहुयाँ जानना ॥ ५७॥ भग (गुदा)
की एक पीठि की पैतालीस श्रीवा ( गर्दन ) में पंद्रह जनु (हँसुआ)
श्रीर हनु ( दुद्दही ) में एक ॥ ५८॥।

तन्मूले दे ललाटाक्षिगरहेनासाच नास्थिका । पार्श्वकाः स्थालकैः सार्द्धमर्बुदैश्च दिसप्ततिः ॥८६॥ ्रद्रो राङ्कको कपालानि चत्वारि शिरसस्तथा । ्उरः सप्तदशास्थीनि पुरुषस्यास्थिसङ्गहः ॥ ६० ॥

उस दाद के मूल (जड़) की दो हिंडुयाँ, लेलाट (मस्तक) श्राँस, गएड (कपोल) श्रौर श्राँस का वीच इनमें भी दो दो श्रीर नाक में धन नामक एक हड्डी है। पार्श्वक (पसुत्ती की हिंडुयाँ) अपने स्थालक (रहने की जगह) श्रौर श्रर्दुद नाम हिंडुयाँ समेन वहत्तर होती हैं॥ = १॥ दो हड्डियाँ शंसक (भौं ह श्री कान के वीच) की चार कपाल की हड्डियाँ श्रौर छाती में स- त्रह, इतनी हड्डियाँ मनुष्य के होती हैं सो मैंने कही हैं॥ ६०॥

गन्धरूपरसस्पर्शशब्दाश्च विषयाः स्मृताः । नासिकालोचनेजिह्वात्वक्श्रोत्रं चेन्द्रियाणि च ॥६१ इस्तौ पायुरुपस्थं च जिह्वा पादौ च पञ्च वै ।

हस्ता पायुरुपस्य च ।जह्वा पादा च पञ्च व । कर्मेन्द्रियाणि जान्तियान्मनश्चैवोभयात्मकम् ॥६२

गन्ध, रूप, रस, स्पर्श श्रीर शब्द इतने विषय मनुष्य के वन्धन हैं श्रीर नाक, श्राँख, जीभ, त्वचा (खाल) श्रीर कान ये उनकी ज्ञानेन्द्रिय जानने के द्वार हैं ॥ ६१ ॥ हाथ, पाँच, गुद्द व उपस्थ (जिससे रित का सुख हो) जीभ श्रीर पाँच ये पाँच कर्मेन्द्रिय कहलाते हैं। श्रीर मन को (ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय) दोनों कहते हैं ॥ ६२ ॥

नाभिरोजो गुदं शुक्रं शोणितं शङ्खको तथा । मूर्द्धांसकरण्ठहृदयं प्राणस्यायतनानि च ॥ ६३॥ वपावसावहननं नाभिः क्लोमयकृतिस्रहा । क्षुद्रान्तं दृकको बस्तिः पुरीषाधानमेव च ॥ ६४॥ नामि, श्रोज (पिता) गुद शुक्र (बीज) रक्ष, शंसक भौंह कान के बीच शिर, कन्धे व कएड (नटी) हृदय ये दश पाए के घर हैं।। ६३।। बपा (कीली) वसा (चरवी) श्रवहनन (पुस्फस) \* नाभिक्लोम यक्कत् (दोहने कोस्ने की वरवट) क्लोम-प्लीहा (बार्ये कोस्ने की तापतिल्ली) शुद्रान्त्र (हृदय की श्राँती) टक्कक (हृदय के पास दो मांस के गोले होने हैं) वस्ति (पेहू) पुरीपाधान (मल की जगह)।। ६४।।

आमाशयोथ हृदयं स्थूलान्त्रं गुद एव च ।
उदश्च गुदौ कोष्ट्यो विस्तारोयमुदाहृतः ॥ ६५ ॥
कनीनिक चाक्षिकूटशष्कुलीकर्णपत्रको ।
कणौँ शङ्को भुवौ दन्तवेष्टावेष्ठो ककुन्दरे ॥ ६६ ॥
श्रामाशय (जहाँ अन पचकर इकट्टा होता है ) हृदयकमल
वड़ी अन्तड़ी, गुद, उदर (पेट ) और गुद की दोनों कोठियाँ,
इतने प्राप्य के रहने के स्थलों का विस्तार है ॥ ६५ ॥ कनीनिका
(श्राँख के तारे ) श्रक्षकूट (श्राँख और नाक का जोड़ )
शष्कुली (कान का भीतरी खण्ड ) कर्णपत्र (कान का वाहरी
खण्ड ) कान, शंखक, भोंह, दन्तनेष्ट (दतपाली ) ओठ,
कफुन्दर (अधन कूप )॥ ६६ ॥

वङ्क्षणी वृषणी वृक्षी श्लेष्मसंङ्घातजी स्तनी । उपजिह्वा स्फिजी बाहू जङ्घोरुषु च पिरिडका॥६७॥ तालूदरं बस्तिशीर्षं चिबुके गलशुरिडके । अवटश्चैवमेतानि स्थानान्यत्र शरीरके॥ ६८ ॥

<sup>·· \*</sup> फुस्फुस् व<u>ः</u>पुस् पुस् ॥

वंक्षण (जंघा और ऊरू का जोड़) द्वषण (अएडकोश) हुक (हृदय के पास मांस के दो गोले ) दोनों स्तन जो श्लेष्मा के इकट्ठे होने से बने हैं, उपजिहा (घंटी) स्फिज (कटिमोथा) बाहु, जंघा और उसकी मांसपिएडका ॥ ६७॥ तालु, उदर, पेटू, शिर, चितुक (दादी), गलशुण्डिका (दादी और गले का जोड़) और जो कोई शरीर में गर्त (नीची जगह) हो ॥६८॥

अिंतवर्णचतुष्कञ्च पद्धस्तहृदयानि च ।
नविष्ठद्राणि तान्येव प्राण्म्यायतनानि तु ॥६६॥
शिराःशतानि सरीव नव स्नायुशतानि च ।
धमनीनां शते द्वे तु पञ्च पेशीशतानि च ॥१००॥
श्रीर श्राँख, कान, नाक, मुँह, मूत्रहार, मलद्वार ये नव बिद्र
श्रीर पूर्वोक्व स्थान श्रीर पाँव हाथ श्रीर हृदय ये सव प्राण् के
रहने के स्थल हैं ॥ ६६ ॥ शिरा (वात पित्त श्लेष्मवाहिनी)
नाड़ी सात सी हैं । स्नायु (हिंडुयों के वन्थन) नव सी हैं ।
धमनी (पाणवाहिनी) नाड़ी दो सी हैं । श्रीर पेशी (मोटी
मोटी नसें) जो जंघा श्रादि की हैं वे पाँच सी हैं इस प्रकार
शरीर के प्रत्येक वस्तुश्रों का विस्तार है ॥ १००॥

एकोनत्रिंशह्वक्षाणि तथा नव शतानि च ।
पद्पञ्चाशच जानीत शिराधमनिसंज्ञिताः ॥ १ ॥
त्रयोत्तक्षास्तु विज्ञेयाः रमश्रुकेशाः शरीरिणाम् ।
सप्तोत्तरं मर्भशतं दे च सन्धिशते तथा ॥ २ ॥
हे मुनि लोग ! यह जानो कि शिरा और धमनी इन दोनों
नाड़ियों के मिलने से उनकी शाला उनीस लाल नव सौ ज्ञपन,

होजाती हैं।। १।। मनुष्यों के दादी मूँ अप्रोर शिर में सब मिल कर तीन लाख वाल होते हैं। एक सौ सात मर्भश्यल (जहाँ चोट लगने से मर जावें ऐसी जगह ) हैं और दो सौ हिंडुयों के जोड़ हैं।। २॥

रोम्णां कोट्यस्तु पञ्चाशचतस्रः कोट्य एव च ।
सप्तपष्टिस्तथा लक्षाः सार्छाः स्वेदायनैःसह ॥ ३ ॥
वायवीयैर्विगएयन्ते विभक्ताः परमाणवः ।
यद्यप्येकोऽनुवेत्त्येषां भावानां चैव संस्थितिम्॥ ४ ॥
स्वेदायन (पसीना निकलने की जगह ) समेत चौवन करोड़
सात लाख रोम होते हैं ॥ ३ ॥ इनकी गिनती तव हो सकती
है जब वायु के परमाणु में श्रलग-श्रलग किये जावें । श्रीर हे
मुनि लोग! तुम लोगों में जो कोई इन भावों की स्थिति जानता
हो वह मान्य है। क्योंकि ये वड़े कठिन हैं ॥ ४ ॥

ससैव तु पुरीषस्य रक्षस्याष्टी प्रकीर्तिताः ॥ ४ ॥
षद् श्लेष्मा पञ्च पित्तञ्च चत्वारो मूत्रमेव च ।
बसात्रयो द्वौ तु मेदोमजैकोर्ध्व तु मस्तके ॥ ६ ॥
इस शरीर में अन का रस नव अंजली, जल दश अंजली ।
पुरीष (अन्नमल) सात अंजली, रक्ष आठ अंजली ।। ४ ॥
श्लेष्मा (क्फ) जः अंजली, पित्त पाँच अंजली, मूत्र चार अंजली,
वसा (चरवी) तीन, मेद (मांसरस) दो, मज्जा (हड्डी के
भीतर्र की चरवी) सारे शरीर में एक और मस्तक में आधी
अंजली मिलजुल डेढ अंजली होती हैं ॥ ६ ॥

रसस्य नव विज्ञेया जलस्याञ्जलयो दश ।

श्लेष्मोजसस्तावदेव रेतसस्तावदेव तु । इत्येतदस्थिरं वर्ष्म यस्य मोक्षाय कृत्यसो ॥ ७ ॥ द्धासप्ततिसहस्राणि हृदयादभिनिःसृताः । हिताहिता नामनाड्यस्तासां मध्ये शशिप्रथस् ॥ ⊏॥

रलेष्पोजस (कफ का सार) श्रीर रेत (वीर्ष) भी उतना ही हैद श्रंजली रहता है। इस मकार हाड़ मांस श्रादि अपवित्र वस्तुश्रों से यह शरीर वना है श्रीर श्रास्थर है ऐसी जिसकी मित है वह पण्डित मीक्ष पाने के योग्य होता है।। ७॥ जो हृदयस्थ हित श्रीर श्रहित नामक वहत्तर सहस्र (वहत्तर हज़ार) नाड़ियाँ निकली हैं श्रीर इड़ा, पिंगला श्रीर सुपुम्णा तीन ये इन सर्वों के मध्य में चन्द्रमा के सदश मकाश्रमन ॥ ८॥

मगडलं तस्य मध्यस्य आत्मा दीप इवाचलः । स ज्ञेयस्तं विदित्वेह पुनराजायते न तु ॥ ६ ॥ ज्ञेयं चारग्यकमहं यदादित्यादवाप्तवान् । योगशास्त्रञ्च मत्योक्तं ज्ञेयं योगमभीप्सता ॥ १०॥

एक मण्डल उसके वीच निर्वातस्थल के दीप के समान अचल और प्रकाशमान आत्मा है, उसकी जानना चाहिए। क्योंकि जो उसकी जानता है वह फिर इस संसार में नहीं उत्पन्न होता।।६।। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं योग (और विषयों की छोड़ आत्मा में स्थिरता) पाने की अभिलापा स्वले वह बृहदारण्यक नाम ग्रन्थ जो मैंने सूर्य देवता से पाया है उसकी और हमारे वनाये हुए योगशास्त्र की पड़े।। १०।। श्चनन्यविषयं कृत्वा मनोबुद्धिस्मृतीन्द्रियम् । ध्येय श्चारमा स्थितो योऽसौ हृदये दीपवरप्रभुः ११॥ यथाविधानेन पठन्सामगायमविच्युतम् । सावधानस्तदभ्यासारपरंत्रह्माधिगच्छति ॥ १२॥

मन, बुद्धि, स्मृति ख्रौर हाथ, पाँव, श्राँख, कान श्राहि इन्द्रियों को दूसरे विषयों से हटाकर जो हृदय में श्रचल दीप के समान प्रभु श्रात्मा स्थित है उसका ध्यान करना ॥ ११ ॥ यदि श्रात्मा का ध्यान न हो सके तो सामवेद का गान सावधान होकर यथाविधि पढ़े श्रीर श्रभ्यास करे तो परब्रह्म को जानता है ॥ १२ ॥

अपरान्तकमुञ्जोष्यं मद्रकं मकरीं तथा । अवेष्णकं सरोबिन्दुमुत्तरं गीतकानि च ॥ १३॥ ऋगाथापाणिकादक्षविहिता ब्रह्मगीतिका । गेयमेतत्तदभ्यासकरणान्मोक्षसंज्ञितम् ॥ १४॥

जिसका मन उसमें भी न लगे श्रपरान्तक, उन्नोध्य, मद्रक, प्रकरी, श्रोवेणक श्रोर सरोविन्दु सिहत उत्तर गीत इन सव गीतों को पहे ॥ १३॥ श्रोर ऋग्गाथा, पाणिका, दत्तगीविका श्रोर ब्रह्मगीतिका इन सर्वोंको गावे । उनके श्रभ्यास से चित्त एकाग्र होता है। इसलिये इन्हें मोक्ष देनेवाली कहते हैं ॥ १४॥

वीषावादनतत्त्वज्ञः श्रुतिजातिविशारदः । तालज्ञश्चापयासेन मोक्षमार्गं नियन्छति ॥ १५॥ गीतज्ञो यदि योगेन नाप्रोति परमं पदम् । रुद्रस्यानुचरो भूत्वा तेनैव सह मोदते ॥१६॥

जो मनुष्य वीषा ( चीन जिसके वजाने की रीति भरत आदि मुनियों ने कही हैं ) वजाने का तत्त्व जाननेवाला हो, श्रुति और जाति में प्रवीस हो और ताल भी जानता हो तो सहज ही मुक्ति की राह पाता है।। १५।। गीत जाननेवाला यदि योग करने से परम पद ( मुक्ति ) न पावे तो रुद्र ( महादेव ) का अनुचर होता है और उन्हों के साथ कीड़ा करता है।। १६।।

अनादिरात्मा कथितस्तस्यादिस्तु शरीरकम् । श्रात्मनस्तु जगत्सर्वं जगतश्चात्मसम्भवः ॥ १७ ॥ कथमेतद्विमुद्यामः सदेवासुरमानवम् ।

जगदुङ्कृतमात्मा च कथं तिस्मिन् वदस्व नः ॥ १ ८ ॥
इस मकरण में जितनी वार्ते कही हैं सबसे मालूम होता है
आत्मा अनादि है। उसकी उत्पत्ति यही है कि शरीर धारण
करना, आत्मा से सव (पृथ्वी आदि) जगत् और जगत् (पृथ्वी
आदि महाभूत के संग) से आत्मा (जीवों) की उत्पत्ति कही
है।। १७॥ परन्तु यह वात विस्तारपूर्वक हमसे कहिये कि यह
देवता, असुर और मनुष्य आदि के सहित संसार कैसे उपजा
और उस जगत् में आत्मा किस मकार (पशु पक्षी आदि योनि
में) मान्न होता है। क्योंकि इसमें हम लोगों को बड़ा संदेह है
(ऐसा ऋपियों ने याज्ञवल्क्य मुनि से पूझा)॥ १८॥।

मोहजालमपास्येह पुरुषो दृश्यते हि यः । सहस्रकरपन्नेत्रः सूर्यवर्चाः सहस्रकः ॥ १६ ॥ स आत्मा चैव यज्ञश्च विश्वरूपः प्रजापितः । विराजः सोऽन्नरूपेण यज्ञत्वमुपगच्छति ॥ २० ॥ याज्ञवल्वमुनि उत्तर देते हैं, इस संसार के मोहजाल ( जो इस स्थूल शरीर में छात्मा का अभिमान करते हैं ) को छोड़ जो असंख्य हाथ पाँव और लीचन रखनेवाला है सूर्य के समान वेज से मकाशमान है और अनेक शिरवाला है ॥ १६ ॥ वही आत्मा और यज्ञ कहलाता है। क्योंकि वह विराट पुरुष अन-रूप से यज्ञ होता है और उससे दृष्टि आदि के द्वारा विश्वरूप

( संसार का श्राधार ) होता है ॥ २० ॥

यो द्रव्यदेवतात्यागसम्भूतो रस उत्तमः ।
देवानसन्तर्ध्य सरसो यजमानं फलेन च ॥ २१ ॥
संयोज्य वायुना सोमं नीयते रिश्मिभस्ततः ।
ऋग्यजुःसामिविहितं सीरं धामोपनीयते ॥ २२ ॥
देवताओं के निर्मत्त को वस्तु दी जाती है उससे जो उत्तम सकल जगत् के जन्म का वीज रस अदृष्ट व दैव उत्पन्न होता है वह देवताओं को और फल से यजमान को तुष्ट करके ॥ २१ ॥ वायु से भेरित होकर चन्द्रमण्डल में माप्त होता है । वहाँ से किरणों के द्वारा सूर्यमण्डल में माप्त होता है । वहाँ से किरणों के द्वारा सूर्यमण्डल में माप्त होकर ऋक् यज्ञः और साम इन तीनों वेदों का स्वरूप हो जाता है ॥ २२ ॥

सुमराडलादसौ सूर्यः सृजत्यमृतमुत्तमम् । यज्जन्म सर्वभूतानामशनानशनात्मना ॥ २३ ॥ तस्मादन्नात्पुनर्यज्ञः पुनरन्नं पुनः ऋतुः । एवमेतदनाद्यन्तं चक्रं सम्परिवर्त्तते ॥ २४ ॥ अर्थने मण्डल से सूर्य दृष्टिरूप अग्रत उत्पन्न करता है जो चर और अचररूप संव जगत् के जन्म का हेतु है ।। २३ ।। उस दृष्टि से उत्पन्न हुए अन्न से फिर यज्ञ होता है और यज्ञ से फिर ( पूर्वीक्र प्रकार ) से अन्न होता है उससे फिर यज्ञ इस प्रकार यह अनादि और अविनाशी संसार दूमता रहता है ।। २४ ।)

अनादिरात्मा सम्भूतिर्विद्यते नान्तरात्मनः । समवायी तु पुरुषो मोहेच्छाद्रेषकर्मजः ॥ २५ ॥ सहस्रात्मा मया यो वा आदिदेव उदाहृतः । मुखबाहृरुपज्जाः स्युस्तस्य वर्णा यथाक्रमम् ॥ २६ ॥

श्रात्मा श्रनादि है इसिल्ये श्रन्तरात्मा की उत्पत्ति नहीं होती।
यद्यपि ऐसा है तो भी पुरुप श्रीर से समवायी (सुल दुःल
श्रादि भोग का सम्बन्ध रखनेवाला) होता है श्रीर वह सम्बन्ध
मोह इच्छा श्रीर ट्रेप इनसे उत्पादित कर्म के द्वारा होता है ॥२॥।
हे सुनि लोगी! जो मैंने तुमसे श्रसंख्यरूप श्रीर सकल जगत का
कारण श्रादिदेव कहा है उसी के मुँह, वाहु, उर श्रीर पाद
से क्रम से चारों वर्ण उत्पन्न हुए हैं ॥ २६॥

पृथिवी पादतस्तस्य शिरसो द्यौरजायत । नस्तः प्राणा दिशः श्रोत्रात्स्पर्शोद्रायुर्धुसाच्छिसी२७ मनसश्चन्द्रमा जातश्चश्चषश्च दिवाकरः । जघनादन्तरिक्षं च जगच सचराचरम् ॥ २८॥

उसी के पाँव से पृथ्वी शिर से आकार (देवलोक व स्वर्ग) नाक से पाण, कान से दशदिशा, स्पर्श से वायु, मुँह से श्रानि ।।२७।। मन से चन्द्रमाः श्राँख से सूर्य श्रीर जघन से श्रंतिरक्ष (शून्य श्राकाश) श्रीर चराचर जगत उत्पन्न होता है ।। २८॥ यद्येवं स कथं ब्रह्मन्पापयोनिषु जायते । ईश्वरः स कथं भावैरनिष्टैः सम्प्रयुज्यते ॥ २६॥

करणेनान्वितस्यापि पूर्वज्ञानं कथं च न । वेत्ति सर्वगतां कस्मात्सर्वगोऽपि न वेदनाम् ॥ ३०॥

ऋषिलोग पूछते हैं हे ब्रह्मन्, हे योगिन्, याज्ञवल्कय ! जो ऐसा ही अर्थात् आत्मा ही जीव होता है, तो यह पापयोनि ( मृगपत्ती आदि ) में क्यों उत्पन्न होता है। और वह ईश्वर है इससे अनिष्ठभाव ( मोह, राग, द्वेप आदि दोष ) भी उसमें नहीं लग सकते जिससे वह जन्म लेवे।। २६।। और मन आदि ज्ञान हिन्द्रशों से युक्त है, तो उसको पूर्वजन्म की वार्तो का ज्ञान क्यों नहीं रहता और वही सबमें है तो सबको ( दुःख आदि सुख ) वेदना का क्यों नहीं जानता।। ३०।।

अन्त्यपिक्षस्थावरतां मनोवाकायकर्मजैः । दोषैः प्रयाति जीवोऽयं भयं योनिशतेषु च ॥३१॥ अनन्ताश्च यथा भावाः शरीरेषु शरीरिणाम् । रूपारयपि तथैवेह सर्वयोनिषु देहिनाम् ॥ ३२॥ पहले प्रश्न का जत्तर योगीरवर कहते हैं यद्यि यह जीव ईश्व-

रांश है और ईश्वर का सत्यज्ञान आदिस्वरूप है तो भी मन वार्गी और शरीर से जो कर्म (अविद्या के वश होकर मीह राग आदि भाव द्वारा ) किये गये हैं उनसे अन्त्यज (चाएडाल ) पत्ती और स्थावर (दक्ष आदि योनियों में ) क्रम से सैकड़ों जन्म तक पाप्त होते हैं ॥ ३१ ॥ श्रीर जीवों के श्रपने-श्रपने शरीर में जैसे श्रनन्तभाव होते हैं उसीके श्रनुसार सब योनियों में देहियों के स्वरूप भी होते हैं ॥ ३२ ॥

विषाकः कर्मणां प्रेत्य केषांचिदिह जायते । इह वामुत्र वे केषां भावास्तत्र प्रयोजनम् ॥ ३३ ॥ परद्रव्यार्यभिष्यायंस्तथानिष्टानि चिन्तयन् । वितथाभिनिवेशी च जायतेऽन्त्यासु योनिषु ॥३४॥

किसी कर्म का फल परलोक में, किसी का यहाँ ही श्रीर किसी का यहाँ वहाँ दोनों स्थल में होता है। इसमें भी जैसा भाव (श्रिभिलापा) हो।। ३३॥ (पहले कहा है कि मनोवाकाय कमें से चाएडाहा श्रादि योगि मिलती हैं उसी को वढ़ा के दिखाते हैं) जो दूसरे के द्रव्य के हरने की चिन्ता सदा करता रहता है श्रीर श्रीनष्ट ( ब्रह्महत्यादि हिंसा) का चिन्तन करता श्रीर भूटी वात में वारंवार यह संकल्प करता है वह चाएडाल होता है।। ३४॥

पुरुषो उन्तवादी च पिशुनः पुरुषस्तथा ।
श्रिनवद्धप्रलापी च मृगपिक्ष पु जायते ॥ ३५ ॥
श्रदत्तादानिरतः परदारोपसेवकः ।
हिंसकश्चाविधानेन स्थावरेऽप्यभिजायते ॥ ३६ ॥
जो पुरुष भूठ बोलता, चुगुली खाता, कठोर वचन वेला
करता श्रीर वेपसंग की बात कहा करता है वह मृग श्रीर पक्षी
की योनि में उत्पन्न होता है ॥ ३५ ॥ जो बिना दिये ही दूसरे
का धन लेता रहता है श्रीर दूसरे की स्त्री में श्रासक रहता श्रीर

यज्ञ आदि के विना ही जीवों को मारा करता है वह स्थावरयोनि में जरपन्न होता है ॥ ३६ ॥

आत्मज्ञः शौचवान्दान्तस्तपस्वी विजितेन्द्रियः । धर्मक्रदेदविद्यावित्सात्त्विको देवयोनिताम् ॥ ३७॥ असत्कार्यस्तो धीर आरम्भी विषयी च यः । स राजसो मनुष्येषु मृतो जन्माधिगच्छति ॥ ३८॥ जो आत्मज्ञानी (विद्या शौर धन आदि के गर्व से रहित ) ता है शौचवान् (बाह्य शाभ्यन्तर की शुद्धि से युक्त ), शान्ति

जा श्रात्मकाना (विद्या श्रार धन श्राद के गव से राहत ) होता है शौचवान (वाह्य श्राभ्यन्तर की शुद्धि से युक्त ), शान्ति रखनेवाला, तपस्त्री, जितेन्द्रिय, धर्म करनेवाला श्रीर वेदों का श्रर्थ जाननेवाला होता है वह सात्त्विक (सतोगुणवाला) देव-योनि को प्राप्त होता है ॥ ३७॥ जो श्रसत्कार्य (तृत्यगीत श्रादि) में सदा रत, व्यग्रचित्त (कार्यों से व्याकुल) श्रीर विषयों में लिपटा रहता है वह रजोगुणवाला मरने पर मनुष्य की योनि में जरपन होता है ॥ ३८॥

निद्रालुः क्रूग्क्रल्लुब्घो नास्तिको याचकस्तथा । प्रमादवान् भिन्नवृत्तो भवेत्तिर्यक्षु तामसः ॥ ३६ ॥ रजसा तमसा चैवं समाविष्टो अमन्निह् । भावैरनिष्टैः संयुक्तः संसारं प्रतिपद्यते ॥ ४० ॥

जो निद्रालु ( अधिक सोनेत्राला ) जीवों को पीड़ा देनेवाला, लोभी, नास्तिक (धर्मनिन्दक ), याचक ( मंगन ), प्रमादी ( कार्यविवेक से रहित ) और उलटे आचार से युक्त होता है वह तामस ( तमोगुणवाला ) तिर्थक्योनि ( पशु पक्षी आदि योनि ) में उत्पन्न होता है ॥ ३६ ॥ इस मकार जो गुस्सा और तमोगुण से युक्त होकर श्रनेक प्रकार के दुःख देनेवाले भाव से युक्त होता है वह पुनः पुनः शरीर धरता है ॥ ४० ॥

मिलनो हि यथादशों रूपालोकस्य न क्षमः । तथाविपककरणं आत्मज्ञानस्य न क्षमः ॥ ४१ ॥ कद्वेवीरो यथा पके मधुरः सन् रसोपि न । प्राप्यते ह्यात्मिन तथानापककरणेज्ञता ॥ ४२ ॥

श्रव पूर्व जन्म की सुधि क्यों नहीं रखता इत्यादि दूसरे मश्र का उत्तर देते हैं जिस मकार मिलन दर्भण में रूप नहीं देख पड़ता ऐसे ही श्रात्मा भी श्रविपक्षकरण (राग देप श्रादि मत से श्राकान्त चित्त) होने से पूर्वजन्म की बातों के जानने में समर्थ नहीं होता ॥ ४१ ॥ जिस मकार कड़्ई (तीत) ककड़ी में विना पके उसका मधुर रस मकट नहीं होता इसी तरह जब तक श्रात्मा के करण (इन्द्रिय श्रपक राग देप श्रादि मल से युक्त) रहते हैं तब तक जानने की शिक्त नहीं होती ॥ ४२ ॥

सर्वाश्रयां निजे देहे देहे विन्दति वेदनाम् । योगी मुक्तरच सर्वासां यो न प्राप्तोति वेदनाम् ॥४३॥ व्याकाशमेकं हि यथा घटादिषु पृथग्भवेत् । तथात्मैको ह्यनेकरच जलाधारेष्विवांशुमान् ॥४४॥

जिसको देह का श्रीभान लगा है वह अश्नी देह में सर्वी-श्रय (श्राध्यात्मिक, श्राधिदैविक और श्राधिमौतिक) वेदना को पाता है और जो योगी श्रहंकार श्रादि से रहित है वह दूसरों की वेदना जानता है और श्राप जनको नहीं पाता ॥ ४३॥ जिस मकार श्राकाश एक ही है परन्तु घट श्रादि जपाधिभेद से घटाकाश, मठाकाश ऐसे भिन्न-भिन्न नाम से कहा जाता है अथवा जैसे सूर्य एक ही है परन्तु जिस-जिस मकार के पात्र में जल रक्लोगे उसमें वैसा ही दीख पड़ने से अनेक मकार का मालूम होता है इसी मकार आत्मा एक ही है परन्तु अन्तः करण उपाधि-भेद से अनेक जान पड़ता है।। ४४।।

बह्मसानिसतेजांसि जसं भूश्चेति धातवः । इमे लोका एष चात्मा तस्माच सचराचरम् ॥ ४४॥ मृह्दग्डचक्रसंयोगात्कुम्भकारो यथा घटम् । करोति तृणमृत्काष्टेर्यहं वा गृहकारकः ॥ ४६॥

. ब्रह्म ( आत्मा ) ष्टाकाश, वायु, श्रिम्न, जल श्रीर भूमि ये सब धातु कहलाते हैं क्योंकि शरीर में व्याप्त होकर उसका धारण करते हैं। श्रीर इन श्राकाश श्रादि की लोक जड़ भी कहते हैं। श्रीर यह ज्ञानमय श्रात्मा कहलाता है। इन दोनों से चराचर जगत् उत्पन्न होता है। ४५॥ जिस मकार मिट्टी, दंड श्रीर चक्र से कुम्हार घड़ा बनाता है एवं तृग्ण, मृत्तिका श्रीर काठ से गृहकारक ( बढ़ हैं ) घर बनाता है। ४६॥

हेमपात्रमुपादाय रूपं वा हेमकारकः । निजनातासमायोगात्कोशं वा कोशकारकः ॥४७॥ करणान्येवमादाय तासु तास्विह योनिषु । सुजत्यात्मानमात्मा च सम्भूयकरणानि च ॥४८॥

केवल सुवर्ण से सोनार विविध भाँति के रूप वनाता है और अपनी लाला (लार) से मकड़ी कीश (जाला) तनती है॥ ४७॥ इसी प्रकार इन्द्रियों की और पृथ्वी आदि महासूतों को लेकर आत्मा भिन्न-भिन्न योनियों में अपने ही की (निज कर्म से वँघा हुआ) उपजाता है।। ४=।।

महाभूतानि सत्यानि यथात्मापि तथैव हि । कोन्यथैकेन नेत्रेण दृष्टमन्येन पश्यति ॥ ४६ ॥ वाचं वा को विजानाति पुनः संश्रुत्य संश्रुताम् । श्रतीतार्थः स्मृतिः कस्य को वा स्वप्तस्य कारकः॥४०॥

जिस मकार (पृथ्वी आदि) महाभूत सच हैं, इसी मकार आत्मा भी सच है। नहीं तो एक इन्द्रिय में जो वस्तु जानी गई हैं उसको दूसरी से यह वही चीज है ऐसा कौन जानता ॥४६॥ और एक समय सुनी हुई वात को फिर यह वही बात है ऐसा कौन जानता, जो बार्ते वहुत दिन की हो गई हैं उनकी सुधि कौन रखता, जो बार्ते स्वम में देखीं उनका स्मरण किसको होता (क्योंकि उस समय सव इन्ट्रियों का व्यापार विरुद्ध रहता ) है ॥ ५०॥

जातिरूपवयोवृत्तविद्यादिभिरहङ्कृतः । शब्दादिविषयोद्योगं कर्मणा मनसा गिरा ॥ ५१ ॥ स सन्दिग्धमतिः कर्मफलमस्ति न वेति वा । विम्रुतः सिद्धमात्मानमसिद्धोऽपि हि मन्यते ॥ ५२ ॥

जाति, रूप और विद्या आदि से हमीं युक्त हैं ऐसा अहंकार किसको होता और सुनना, स्पर्श करना आदि जो विषय के भोग हैं इनके लिये उद्यम कीन करता; इसलिये बुद्धि और इन्द्रियों से अलग एक आत्मा है यह सिद्ध है। । ५१ ॥ वह आत्मा आहं-कार आदि से द्षित होके सब कमों में फल है, वा नहीं है ऐसा सन्देह बुद्धि में लाता है श्रीर श्रपने को कृतार्थ न हो तो भी कृतार्थ मानता है।। ५२।।

मम दाराः सुतामात्या श्रहमेषामिति स्थितिः । हिताहितेषु भावेषु विपरीतमितः सदा ॥ ५३ ॥ क्षेयक्षे प्रकृतौ चैव विकारे वाविशेषवाच् । श्रनाशकानलापातजलप्रपतनोद्यमी ॥ ५४ ॥

उस ( श्रहंकारादि द्पित श्रात्मा ) को यह ममता होती है कि ये हमारे स्त्री, पुत्र श्रीर मृत्य हैं श्रीर में इनका हूँ श्रीर हित तथा श्रनहित कार्यों में सदा विपरीत मित होती हैं, यह शास-मर्यादा है।। ५३।। होयझ श्रात्मा प्रकृति ( श्रात्मा के गुण की साम्यावस्था ) श्रीर विकार श्रहंकार श्रादि से विवेकरहित होता है श्रीर श्रनशन ( खाना छोड़ देना ) श्रीम्न श्रीर जल में प्रवेश करना श्रीर ऊँचे स्थल से गिर के मरजाना इत्यादि वातों में उचम करता है।। ५४।।

एवं वृत्तोऽविनीतात्मा वितथाभिनिवेशवान् ।
कर्मणा देषमोहाभ्यामिच्छया चैव वध्यते ॥ ५५ ॥
आचार्योपासनं वेदशास्त्रार्थेषु विवेकिता ।
तत्कर्मणामनुष्ठानं सङ्गः सद्धिर्गिरः शुभाः ॥ ५६ ॥
ऐसा अविनीतात्मा होकर भूठा संकल्प करता हुआ कर्म,
राग, देष, मोह और इच्छा से बाँघा जाता है ॥ ५५ ॥ मुक्ति का
उपाय कहते हैं। विद्या के लिये गुरु की उपासना, वेदात और
योगशास्त्र आदि के अर्थ का विवेक रखना, उनमें जो कर्म कहे
हैं उनहें करना, सज्जनों से संग करना, मिय वचन वोजना ॥ ५६॥

स्त्र्यालोकालम्भविगमः सर्वभूतात्मदर्शनम् । त्यागाः परित्रहाणां च जीर्णकाषायधारणम् ॥ ५७॥ विषयेन्द्रियसंरोधस्तन्द्रालस्यविवर्जनम् । रारीरपरिसंख्यानं प्रशृत्तिष्वघदर्शनम् ॥ ५८॥

स्त्रियों का देखना और स्पर्श त्याग देना, सब जीवों की अपने समान जानना, परिग्रह (पुत्र स्त्री आदि) का त्याग करना पुराना वस्त्र पहनना ॥ ५७॥ विषयों से इन्द्रियों की रोकना तन्द्रा (जंभाई) और आलस्य (अनुत्साह) की छोड़ना, देह में अपवित्रता आदि दोषों को समभा करना, सब महत्तियों (गमन आदि) में अघ (पाप) को देखना॥ ५०॥

नीरजस्तमतासस्वशुद्धिनिःस्पृहता शमः । एतैरुपायैः संशुद्धः सत्त्वयोग्यमृती भवेत् ॥ ५६ ॥ तत्त्वस्मृतेरुपस्थानात् सत्त्वयोगात्परिक्षयात् । कर्मणां सन्निकर्षाच सतां योगः प्रवर्तते ॥ ६० ॥

रजोगुण और तमोगुण का परिस्थाग (प्राणायाम आदि से अन्तःकरण की शुद्धि), विपर्यों में अभिलाप न रखना और शम (संयम) रखना, इन सब उपायों से शुद्ध होकर केवल सतोगुणयुक्त होकर ब्रह्म की उपासना करे, तो मुक्त होता है।। प्रशासना (आदम) के योग से, कभीं के नाश होने से और सज्जनों के संग से आत्म। का योग होता है।। ६०।।

शरीरसंक्षये यस्य मनः सत्त्वस्थमीश्वरम् । श्रविद्युतमतिः सम्यग्जातिसंस्मरतामियात् ॥ ६ १॥ यथा हि भरतो वर्णैर्वर्षायत्यात्मनस्तनुम् । नानारूपाणि कुर्वाणस्तथात्मा कर्मजास्तनुः ॥६२॥

जिस अविष्लुतमाति ( अहंकार आदि से अद्गित बुद्धि ) का मन शरीरत्याग समय में सत्त्वगुण्युक्त होकर ईश्वर में लगता है, वह यदि परमगति न पावे तो पूर्वजन्मों का स्मरण तो उसे होता ही है।। ६१।। जिस मकार नड अनेक रूप बनाने के लिये भिन्न-भिन्न मकार का वेष बनाता है इसी मकार अपने ( शुभा-शुभ ) कर्मों से उत्पन्न शरीर आत्मा धारण करवा है।। ६२।।

कालकर्मात्मबीजानां दोषेंमीतुस्तथैव च । गर्भस्य वैकृतन्दृष्टमङ्गहीनादिजन्मनः ॥ ६३ ॥ अहङ्कारेण मनसा गत्या कर्मफलेन । शरीरेण च नात्मायं मुक्कपूर्वः कथञ्चन ॥ ६४ ॥

काल, कर्भ और आत्मा बीज ( अपनी उत्पत्ति का कारण पिता का बीज ) और माता के (रज के) दोष इन सब दोषों से भी गर्भ का विकार होकर अंग्रहीन आदि का जन्म होता है।। ६३।। अहंकार, मन, संसार के हेतुभूत जो दोष हैं धर्म अधर्मक्षी कर्मों का फल और सूक्ष्म श्रारीर इन सबसे यह आत्मा मोक्ष होने विना कभी नहीं छूटता है।। ६४।।

वर्त्याधारः स्नेहयोगाद्यथा दीपस्य संस्थितिः । विक्रियापि च दृष्टैवमकाले प्राणसङ्क्षयः ॥ ६४ ॥ अनन्ता रश्मयस्तस्य दीपवद्यः स्थितो हृदि । सितासिताः कर्बुनीलाः कपिलापीतलोहिताः॥६६॥ जैसे एक ही दीपक में कई वित्तयाँ और तेल के योग से जलते दीप को मवल वायु एक साथ ही सवकी बुक्ता देता है इसी प्रकार अकाल में भी मनुष्यों का प्रायत्याग हो जाता है। दिश्व ।। मोल्लमार्ग कहते हैं। जो आत्मा दीप के सदश हृदय में स्थित है उसकी रवेत, काली, कवरी, नीली, किपला, पीली और लाल रंग की असंख्य नाड़ियाँ हैं।। ६६ ।।

जर्ष्वमेकः स्थितस्तेषां यो भित्ता सूर्यमण्डलम् । ब्रह्मलोकमतिक्रम्यं तेन याति परां गतिम् ॥ ६७ ॥ यदस्यान्यद्रश्मिशतमूर्ष्वमेव व्यवस्थितम् । तेन देवशरीराणि तेजसानि प्रपद्यते ॥ ६८ ॥

उनमें एक नाड़ी जो उत्पर की छोर सूर्यमण्डल को भेद कर ब्रह्मा के स्थान से भी परे चली गई है उसीके द्वारा परम-गति को माप्त होता है ॥ ६७ ॥ इस छात्मा की मुक्किनाड़ी से भिन्न छोर जो सैकड़ों उर्ध्वमुख नाड़ियाँ हैं उनसे देवताओं के धाम छोर शरीर प्राप्त होते हैं ॥ ६८ ॥

येनैकरूपश्चाधस्तादश्मयोऽस्य सृदुवभाः।

इह कर्मोपभोगाय तैः संसरित सोऽवशः ॥ ६६ ॥
वेदैः शास्त्रेः सविज्ञानैर्जन्मना मरिएन च ।
आत्यां गत्या तथागत्या सत्येन हानृतेन च ॥ ७० ॥
और जी उसके नीचे कम ज्योतिवाली नाड़ियाँ हैं उनके
द्वारा इस संसार में अपने कर्मी का भोग करने के लिये जन्म
पाता है ॥ ६६ ॥ वेद, शास्त्र, अनुमव, जन्म, मरिए, पीड़ाः
चलना, न चलना, सचाई, सुटाई ॥ ७० ॥

श्रेयसा सुखदुःखाभ्यां कर्मभिश्च शुभाशुभैः । निमित्तशाकुनज्ञानग्रहसंयोगजैः फलैः ॥ ७१ ॥ तारानक्षत्रसञ्चारैर्जागरैः स्वप्रजैरपि । श्राकाशपवनज्योतिर्जलभूतिमिरैस्तथा ॥ ७२ ॥

हित वस्तु का मिलना (परलोक के) सुख और दुःख अच्छे और बुरे कमें, निमित्त (भूकम्प आदि) शक्क् जान (पक्षी की चेष्टा जाननी) (सूर्य आदि) ग्रहों के संयोग से जो फल उत्पन्न हो।। ७१॥ तारा (आरिवनी आदि सत्ताईस से भिन्न) और नक्षत्र (अविश्वनी आदि) इनकी गित द्वारा शुभाशुभ फल जानना, जागते वा सौते समय जो भला दुरा देखें, आकाश, वायु, ज्योति (सूर्य आदि) जल, भूमि और अन्धकार जो ये जीवों के उपभोग के लिये वने हैं।। ७२॥

मन्वन्तरैर्युगप्राप्त्या मन्त्रीषिप्रक्तिरिप ।
वित्तात्मानं वेद्यमानं कारणं जगतस्तथा ॥ ७३ ॥
अहङ्कारः स्मृतिर्मेधा द्वेषो बुद्धिः मुखं धृतिः ।
इन्द्रियान्तरसञ्चार इच्छा धारणजीविते ॥ ७४ ॥
मन्वंतर ( मनु का वदलना ) युग का वदलना और मंत्र
तथा श्रीषियों का फल इन सव वातों से हे मुनि लोगो ! देह
से पृथक् श्रात्मा है श्रीर वह लगत् का कारण है ऐसा समक्तो ॥ ७३ ॥ श्रहंकार स्मरण मेथा , धारण ) द्वेष, बुद्धि,
सुख, धैर्य, इन्द्रियान्तर संचार (श्रर्थात् एक इन्द्रिय से जानी
हुई चीज का दूसरी से स्मरण करना ) इच्छा धारण,
जीना ॥ ७४ ॥

स्वर्गः स्वप्तरच भावानां प्रेरणां मनसो गतिः ।
निमेषश्चेतना यत्र आदानं पाश्चभौतिकम् ॥७५॥
यत एतानि दृश्यन्ते लिङ्गानि परमात्मनः ।
तस्मादस्ति परो देहादात्मा सर्वग ईश्वरः ॥ ७६ ॥
स्वर्गः, स्वमः, इन्द्रियों की भेरणाः, मन की गतिः, निमेष
( पलक मारना )ः चेतनाः, यत्नः, पश्चभूतों का धारणः ॥ ७५ ॥
इतने सव परमात्मा के चिह्न देख पड़ते हैं । इसलिये देह से
श्रासुग कोई श्रात्माः जो सबका ईश्वर और सबमें व्याप्त है यह
वात सिद्ध भई ॥ ७६ ॥

बुद्धीन्द्रियाणि सार्थानि मनःकर्मेन्द्रियाणि च । ऋहङ्कारश्च वुद्धिश्च पृथिन्यादीनि चैव हि ॥७७॥ ऋन्पक्रमात्मक्षेत्रज्ञः क्षेत्रस्यास्य निगद्यते । ईश्वरः सर्वभूतस्थः सन्नसन्सदसच्च यः ॥ ७८ ॥

शब्द श्रादि श्रपने विपयों सहित श्रोत्र श्रादि बुद्धि इन्द्रिय मन वार्ताा श्रादि कर्मेन्द्रिय, श्रहंकार, बुद्धि, पृथ्वी श्रादि पश्च महाभूत ॥ ७७ ॥ श्रीर श्रव्यक्ष ( प्रकृति ) ये सव उस सर्वव्यापी श्रीर ईश्वर सत् श्रसत् रूपथारी के स्थान हैं श्रीर इनमें रहकर वह श्रात्मा श्रीर त्रीत्रज्ञ कहा जाता है ॥ ७८ ॥

बुद्धेरुत्पत्तिरव्यक्वात्ततोऽहङ्कारसम्भवः । तन्मात्रादीन्यहङ्कारादेकोत्तरगुणानि च ॥ ७६ ॥ शब्दस्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च तद्गुणाः । यो यस्मात्रिःसृतश्चैषां सु तस्मित्रेव खीयते ॥⊏०॥ श्रव्यक्क ( सत्त्व रज तम इन तीनों गुणों की साम्यावस्था ) से बुद्धि की जत्पत्ति होती हैं । जससे श्रहंकार श्रीर श्रहंकार से तन्मात्रा श्रादि उत्पन्न होती हैं । श्रीर इनमें क्रम से एक २ गुण श्राधिक होते हैं ॥ ७६ ॥ शब्द, स्पर्श, रूप, रस श्रीर गन्ध ये सब जन श्राकाश श्रादि पश्चभूतों के गुण हैं श्रीर जो जिससे निकलता है वह मल्यसमय उसी में लीन हो जाता है ॥ ८० ॥

यथात्मानं सृजत्यात्मा तथा वः कथितो मया । विपाकात्त्रिःपकारणां कर्पणामीश्वरोऽिपसन्॥=१॥ सत्त्वं रजस्तमश्चैव ग्रुणास्तस्यैव कीर्त्तिताः। रजस्तमोभ्यामाविष्टश्चऋवद्भाम्यते ह्यसौ ॥ =२॥

ईश्वर भी होकर जिस तौर यह श्रात्मा मानस श्रादि तीनों प्रकार के कर्मों के विपाक होने से श्रात्मा (जीव ) की सिरजता है सो मैंने श्राप लोगों से कहा ॥ ८१ ॥ सत्त्व, रज श्रीर तम ये नीनों गुण भी उसीके हैं श्रीर रजोगुण तमोगुण से युक्त होकर चक्र के सहश वही श्रात्मा इस संसार में घूमता है यह भी कहा ॥ ८२ ॥

अनादिरादिमांश्चैव स एव पुरुषः परः ।
लिङ्गोन्द्रियप्राह्यरूपः सविकार उदाहृतः ॥ ८३ ॥
पितृयानोऽजवीथ्याश्च यदगस्त्यस्य चान्तरस् ।
तेनाग्निहोन्निणो यान्तिस्वर्गकामा दिवं प्रति॥८४॥
वह अनादि परम पुरुष शरीर धारणरूपी विकार से आदिमान होता है चिह्न और इन्द्रियों से देखने योग्य भी होता
है ॥ ८३ ॥ अजवीयी देवताओं का पथ और अगस्त्य के तारा

के बीच पितृयान है स्सीमें होकर स्वर्ग की इच्छा से यज्ञ करने-वाले अग्निहोत्री लोग स्वर्ग जाते हैं \*!। ८४ !।

ये च दानपराः सम्यगष्टाभिश्च गुणैर्युताः । तेऽपि तेनैव मार्गेण सत्यव्रतपरायणाः ॥ ५५ ॥ तत्राष्टाशीतिसाहस्रा मुनयो गृहमेधिनः । पुनरावर्तिनो बीजभूता धर्मप्रवर्त्तकाः ॥ ५६ ॥

जो लोग अहंकार छोड़कर दानशील होकर, दया, चांति, अनस्या, शोच, अनायास, मंगल, अकार्षएय और अस्पृहा इन आत्मा क आठों गुणों से युक्त हैं, वे भी सत्यवादी उसी मार्ग से स्वर्ग को जाते हैं।। ८५।। उसी पितृयान में अद्वासी हजार मानि गृहस्थ धर्मवाले रहते हैं। उनका यही धर्म है कि वार-वार सृष्टि के आदि में धर्म का उपदेश करके उसका बीज बीते हैं।। ८६।।

सप्तर्षिनागवीथ्यन्तर्देवलोकं समाश्रिताः । तावन्त एव मुनयः सर्वारम्भविवर्जिताः ॥ ८७ ॥

<sup>\*</sup> विष्णु, वायु श्रीर मत्स्यपुराण में, नागवीथी, श्रज्ञवीथी, वृष्मवीथी श्रादि का वर्णन है। श्रश्चिनी श्रादि १७ श्रद्धों का विभाग करके इनको कल्पना को है। उसिके श्रमुसार देवयान श्रीर पितृयान श्रथांत् उत्तरायण, दिल्लायन का कर्पना भी होती है। इन वीथियों का वर्णन वराहमिहिर ने 'वृहत्संहित।' के श्रक्रचाराध्याय में किया है। श्रमस्त्य तारा दिल्लाण में है, इस कारण पितृयान मार्ग में उसका निर्देश किया है। इन दोनों यानों की कल्पना का मूल श्रुप्तेद में भी है। वास्तव में सूर्यभ्रमण मार्ग-का निर्देश के श्रशों की कल्पना मात्र है। उससे संव सङ्गति स्पष्ट हात होजाती है।

तपसा ब्रह्मचर्थेण सङ्गत्यागेन मेधया । तत्र गत्वाविष्ठन्ते यावदाभूनसंस्नवस् ॥ ८८॥

सप्तिषि श्रीर नागवीथी ( ऐरावत पथ ) के वीच देवलोक में रहनेवाले, जतने ही ( श्रष्टासी हजार ) मानि सव काम छोड़कर केवल ज्ञान में रत ॥ ८७ ॥ तपस्या, ब्रह्मचर्य, संगत्याग श्रीर मेथा इन सव गुर्णों से युक्त महाम तय तक स्थित रहते हैं ॥ ८८ ॥

यतो वेदाः पुराणानि विद्योपनिषदस्तथा । श्लोकाःसूत्राणि भाष्याणि यच किञ्चन वाङ्मयम्=६ वेदानुवचनं यज्ञो ब्रह्मचर्यं तपो दमः । श्रद्धोपवासः स्वातन्त्र्यमात्मनो ज्ञानहेतवः ॥ ६० ॥

श्रीर उन्हों से वेद, पुरास, श्रमविद्या, उपनिषद्, श्लोक, सूत्र, भाष्य श्रीर जो छुद्ध शास्त्र हैं सब प्रचलित हुए हैं ॥८६॥ वेदों का पहना, यह करना, ब्रह्मचर्थ रखना, तपस्या, इन्द्रियों का दमन, धर्म में श्रद्धा, उपवास श्रीर स्वतंत्रता (निश्चिन्ताई) इन सबसे ज्ञान होता है ॥ ६०॥

स ह्याश्रमैर्विजिज्ञास्यः समस्तैरेवमेव तु । इष्टव्यस्त्वथमन्तव्यः श्रोतव्यश्चद्विजातिभिः॥६९॥ य एनमेवं विन्दन्ति ये चारत्यक्रमाश्रिताः। उपासते द्विजाः सत्यं श्रद्धया परया युताः॥६२॥

दिन लोग, इर एक आश्रम में उस आत्मा की जिज्ञासा (स्रोज) करें उसी का मनन, ध्यान और विचार करें। आत्म-ज्ञान के ही उपाय पूर्व कहे हैं॥ ६१॥ जो दिज वड़ी श्रद्धा से युक्त होकर उस आत्मा की उपासना कही रीति से अरएय ( तिर्जन मदेश ) में करते हैं ने उसको पाते हैं ॥ ६२ ॥ कमात्ते सम्भवन्त्यर्चिरहः शुक्कन्तथोत्तरम् । अयनं देवलोकं च सवितारं सवैद्युतम् ॥ ६३ ॥ ततस्तान्युरुषोऽभ्येत्य मानसो ब्रह्मलोकिकान् । करोति युनरावृत्तिस्तेषामिह न विद्यते ॥ ६४ ॥

जिन्हें आरमज्ञान होता है वे क्रम से अग्नि, दिन, शुक्कपक्ष, उत्तरायण, देवलोक, सूर्य और विद्युत् (विजली ) इन सब मुक्ति की राह दिखानेवाले देवताओं के लोक में जाकर उन्हीं का-सा रूप पाते हैं ॥ ६३ ॥ मानस (जिसकी उत्पत्ति मन के संकल्प से हैं) पुरुप आकर उनको ब्रह्मतोक में पहुँचाता है और वहाँ से फिर उनका जन्म नहीं होता। क्योंकि परमात्मा में लीन होजाते हैं॥ ६३ ॥

यज्ञेन तपसा दानैयें हि स्वर्गजितो नराः ।
धूमं निशां कृष्णपक्षं दक्षिणायनमेव च ॥ ६५ ॥
पितृलोकं चन्द्रमसं वायुं वृष्टिं जलं महीस् ।
कमात्ते सम्भवन्तीह पुनरेव ब्रजन्ति च ॥ ६६ ॥
को लोग यह तपस्या और दान देने से स्वर्ग में जाते हैं वे
अपने पुष्य का फल भोगने के अनन्तर क्रम से धूम निशा,

<sup>\*</sup> देवयान मार्ग 'ते ऽचिरिमसम्भवनयार्चिपो ऽहरह आपूर्वमाण' ... इत्यादि श्रुति के अनुसार होता है। श्रीर पितृयान 'धूममिससंभ-बन्ति धूमाद्राप्ति राजेरपरपक्तम्' इत्यादि है। ज्योतिष सिद्धान्त से मेप आदि ६ राशि देवयान और तुलादि ६ राशि पितृयान हैं श्रुर्थात् उत्तरायण श्रीर दिल्लायन ।

कुष्णपक्ष, दक्षिणायन ।। ६५ ।। पितृलोक, चन्द्रलोक, इनके देवता का लोक पाते हैं। फिर वायु दृष्टि जल और भूमि को प्राप्त होकर अन्न आदि के वीर्थ का रूप होकर संसार में आते हैं।। ६६ ॥

एतद्यो न विजानाति मार्गद्धितयमात्मवान् ।
दन्दशूकः पतङ्गो वा भवेत्कीटोऽथवा कृमिः ॥ ६७॥
ऊरुस्थोत्तानचरणः सन्ये न्यस्योत्तरं करम् ।
उत्तानं किञ्चिदुन्नाम्य मुखं विष्टभ्य चोरसा ॥ ६८॥
जो इन दोनों पथों के धर्मों का ज्ञाचरण नहीं करता वह
सांप पक्षा और कीड़े मकोड़ों का जन्म पाता है ॥ ६७॥ उपासना का प्रकार कहते हैं—पद्मासन से वैठकर, वाँगें हाथ की
हथेली में दहिना हाथ उतान रखकर मुँह कुळ ऊपर को उठा
वा छाती से रोककर ॥ ६८॥

निमीलिताक्षः सत्त्वस्थो दन्तैर्दन्तानसंस्पृशस् ।
तालुस्थाचलजिह्नश्च संवृतास्यः मुनिश्चलः॥६६॥
संनिरुध्येन्द्रियश्रामं नातिनीचोच्छित्रतासनः।
द्विगुणं त्रिगुणं वापि प्राणायाममुपक्रमेत्॥२००॥
श्रांलं मूँदकर काम क्रोध श्रादि से रहित होकर दाँतों से
दाँत ने मिलाकर, तालू में जीभ की श्रचल रखकर मुख मूँद निश्चल होकर वैठे॥ ६६॥ इन्द्रियों को श्रपने-श्रपने विषयों
से श्रच्छी तरह रोक श्रीर न बहुत नीचे श्रीर न ऊँचे
श्रासन पर बैठकर द्ना वा तिगुना प्राणायाम करने का
श्रारम्भ करे॥ २००॥ ततो ध्येयः स्थितो योऽसौ हृदये दीपवत्प्रभुः । धारयेत्तत्र चात्मानं धारणां धारयन्बुधः ॥ १ ॥ श्रतन्द्वीनं स्मृतिः कान्तिर्दृष्टिः श्रोतज्ञता तथा । निजं शरीरमुत्सुज्य परकायप्रवेशनम् ॥ २ ॥

जब पायावायु अपने वश में हो जावे, तो निश्चल दीप के समान प्रभु का हृद्य में ध्यान करना और उस हृद्य में आत्मा का धारण करना। धारण (एक प्रकार का पायायाम) भी विक्षलोगों को रखना चाहिये।। १।। अन्तद्धीन (अदृश्य होजाना) स्मृति (अतीन्द्रिय वार्तो का स्मरण) कांति (शोभा) हृष्टि (जो होगई हे वा होनेवाली वात है, उसका देखना) अनेत्रकृत (वड़ी-वड़ी द्र की वार्तों को सुन लेना) अपना शरीर छोड़कर दृसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना।। २।।

अर्थानां बन्दतः सृष्टियोंगसिद्धेर्हि लक्षणम् । सिद्धेयोंगे त्यजन्देहममृतत्वाय कल्पते ॥ ३ ॥ अथवाप्यम्यसन्वेदं न्यस्तकर्मा वने वसन् । अयाचिताशी मितसुक् परां सिद्धिमवाप्रुयात् ॥ ४ ॥

श्रीर श्रपनी इच्छा ही से जिस चीज को चाहे उत्पन्न करले ये सब योग सिद्धि के लच्चण हैं। श्रीर जब योग सिद्ध भया तो देहत्याग करने से ब्रह्मरूप ही जाता है।। ३।। श्रथवा (यज्ञ दान श्रादि न कर सके तो) किसी वेद का श्रभ्यास करते सब काम छोड़ वन में रहकर विना माँगे जो मिले उसे परिमत भोजन करता रहे। इस प्रकार परम सिद्धि (मुक्कि) को पाता है।। ४।। न्यायागतधनस्तत्त्वज्ञानिष्ठोऽतिथिप्रियः । . श्राद्धकृत्सत्यवादी च गृहस्थोऽपि हि सुच्यते ॥ ५ ॥ जिसने धर्म से धन कमाया हो, जो तत्त्वज्ञान में निष्ठा (प्रीति ) रखता हो, श्रतिथि को प्यार करे, श्राद्ध करनेवाला श्रीर सत्यवादी हो, तो वह गृहस्थ भी मुक्त होता है ॥ ५ ॥

इति श्रध्यात्मप्रकर्ण समाप्त ।

## अथ प्रायश्चित्तप्रकरण।

महापातकजान् घोरान् नरकान्प्राप्य दारुणान् । कर्मक्षयात्प्रजायन्ते महापातकिनस्तिवह ॥ ६ ॥

महागातक ( ब्रह्महत्यादि पाँच ) से उत्पन्न घोर नरकों के भोगने से जब कर्म का स्नय होता है, तो महापातकी स्रोग इस संसार में, जिन-जिन योनियों को प्राप्त होते हैं, वे इस प्रकार हैं।।६॥

मृगश्वशूकरोष्ट्राणां ब्रह्महा योनिमृच्छति । खरपुष्कसवेनानां सुरापो नात्र संशयः ॥ ७ ॥ कृमिकीटपतङ्गत्वं स्वर्णहारी समाप्रुयात् । तृणगुष्मखतात्वं च कृमशो गुरुतष्पगः ॥ = ॥

मृगा (हिरन), कुत्ता, सुअर और ऊँट का जन्म ब्रह्मघाती पाता है। सुरा पीनेवाला गधा, पुष्कस (प्रतिलोम निषाद से शूद्र की स्त्री में उत्पन्न) और वेन (वेदेहक से आंवष्टी में उत्पन्न) का जन्म पाता है।। ७।। सोना चुरानेवाला कृमि, कीट और पतंग का जन्म और गुरुपत्नीभोक्षा तृगा, गुल्म और लता का जन्म पाता है।। ८।।

त्रह्महा क्षयरोगी स्यात सुरापः श्यावदन्तकः । हेमहारी तु कुनखी दुश्चर्मा गुरुतल्पगः ॥ ६ ॥ यो येन संवसत्येषां स तिह्वंगोऽभिजायते । अन्नहत्तीमयावी स्थानमूको वागपहारकः॥ १०॥

ब्रह्मधाती मनुष्य का जन्म पावे तो राजयक्ष्मा रीग होता है श्रौर सुरापी काले दाँतवाला. सोना चुरानेवाला सड़े नख का और गुरुतरूपगामी कोड़ी होता है ॥ ६ ॥ जो इनमें किसी के संग रहे वह भी वैसा ही महापातकी कहलाता है। श्रन चुरावे तो उसे अजीर्ण रोग, वाणी चुरावे ( पोथी चुरावे, क्षपट से पहे या विद्यान चताने ) तो मुक्त (गूंगा ) होना है ॥ १० ॥

धान्यमिश्रोऽतिरिक्वाङ्गः पिशुनः पूरितनासिकः । तैलहुत्तेलपायी स्यात्पूतिवकस्तु सूचकः ॥ ११ ॥ परस्य योषितं हत्वा ब्रह्मस्वमपहृत्य च । अरुएये निर्जले देशे भवति ब्रह्मराक्षमः ॥ १२ ॥

धान्य से मिली हुई चीज चुरावे तो उसके कोई अधिक श्रंग होता है ( जैसे बः चँगली ), चुगली करनेवाले की नासिका दुर्गन्य देती है, तेल चुरावे तो तैलपायी ( कीड़ा ) होता है, सूचक हो ( भूठपूठ किसी को दोप लगावे ) तो उसका सुँह वसाता है।। ११।। जी दूसरे की खो अथवा ब्राह्मण की चीज अपहरण करता है। वह निर्जेश वन में ब्रह्मरान्त्स होता है ॥१२॥

हीनजातौ प्रजायेत पररत्नापहारकः । पत्रशाकं शिली हत्वा गृन्धान् छुच्छुन्दरी शुभान् १३ मूषकी धान्यहारी स्याद्यानमुष्ट्रः किपः फलम् ।
जलां स्रवः पयः काको गृहकारी ह्यपस्करम् ॥ ९४ ॥
द्सरे के रत्नों की चुरावे ती हीन जाति (हेमकार नाम पत्नी
योनि) में जल्पन्न होता है, जिसमें पत्ते ही ही ऐसा शाक चुरावे
तो मीर श्रीर सुगन्ध की वस्तु चुरावेती छढ़्दर होता है ॥ १३ ॥
धान चुरावे तो मूस, यान (सवारी) चुरावे तो ऊँट, फल चुरावे
तो वानर, जल चुरावे तो प्लव (शकटविल नाम पत्ती), दूध
चुरावे तो काक श्रीर गृहस्थ की चीज चुरावे (मूशल श्रादि)
तो गृहकारी (वरट नामक कीट) होता है ॥ १४ ॥

मधुदंशः फलं गृष्ठो गां गोधागिन वकस्तथा। श्वित्री वस्त्रं श्वा रसं तु चीरी लवणहारकः॥१५॥ प्रदर्शनार्थमेतज्ज मयोक्तं स्तेयकर्माणि। द्रव्यप्रकारा हि यथा तथैव प्राणिजातयः॥१६॥

प्रभिविश्वासि हि पया तियव शास्त्र जातियः ॥ ६६ ॥
मधु चुरावे तो दंश ( डांस ), मांस चुरावे तो गिद्ध, गौ चुरावे
तो गोह, श्रिग्न चुरावे तो वगला, वस्त्र चुरावे तो कोही, कोई
सिट्टा-मीटा श्रादि रस चुरावे तो कुत्ता होता श्रौर निमक चुरावे
तो चीरी ( ऊँचे स्वर से वोलनेवाला कीट ) होता है ॥ १५ ॥ मैंने
यह दिखलाने को इतना ही कहा है, परन्तु जिस प्रकारकी चीज़ चुरावे वैसी ही जाति में वह उत्पन्न होता है, ऐसा समसूना चाहिये १६

यथाकमें फलं प्राप्यः तिर्यक्तवं कालपर्ययात् । जायन्ते लक्षणञ्चष्टा दिखाः पुरुषाधमाः ॥ १७॥ ततो निष्कल्मषीभूताः कुले महति भोगिनः।

🗸 जायन्ते विद्ययोपेता धनधान्यसमन्दिताः ॥ १ 🖘 ॥

श्रपने किये हुए कर्मी के श्रतुसार नरक में वास श्रीर पशु पत्ती श्रादि योनि को पाकर कालक्रम से कर्मफल क्षीएा होने पर कुख्प श्रीर द्रिरिद्री मनुष्य का जन्म होता है ॥ १७ ॥ तव जो श्रच्छा कर्म करे तो पापरहित होकर वड़े कुल में जन्म पाकर नाना प्रकार के भोग, विद्या श्रीर धन धान्य से युक्त होता है ॥१८॥

इति कर्मविपाक प्रकरण समात।

विहितस्याननुष्ठानािन्निन्दितस्य च सेवनात् ।
आनिग्रहाचेन्द्रियाणां नरः पतनमृष्ठाति ॥ १६ ॥
तस्मात्तेनेह कर्त्तव्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये ।
एवमस्यान्तरात्मा च लोकश्चेव प्रसीदिति ॥ २० ॥
लो नित्य वा नैमित्तिक वस्तु विहित है, उसके न करने से,
निन्दित वस्तु के करने से और इन्द्रियों का संयम न रखने से
मनुष्य पतित होता है ॥ १६ ॥ इसलिये वह पुरुप प्रायश्चित्त
करे, उसके करने से वह शुद्ध और उसका अन्तरात्मा प्रसन्न
होता है ॥ २० ॥

प्रायश्चित्तमकुर्वाणाः पापेषु निरता, नराः ।
अपश्चात्तापिनः कष्टान्नरकान् याति दारुणान्॥२१॥
तामिसं लोहशंङ्कं च महानिरयशाल्मली ।
रोरवं कुङ्मलं पूतिमृत्तिकं कालमूत्रकम् ॥ २२ ॥
को प्रायश्चित्त नहीं करते और सदा पाप में रत रहते तथा
उसका पञ्जतावा भी नहीं करते, वे लोग दारुण कष्ट देनेवाले
नरक में जाते हैं ॥ २१ ॥ तामिस्त, लोहशंकु, महानिरय, शास्मिल, रोरव, कुह्मल, पुतिमृत्तिक, कालसूत्रक ॥ २२ ॥

सङ्घातं लोहितोदं च सविषं संप्रपातनम्।
महानरककाकोलं सञ्जीवनमहापथम्॥ २३॥
अवीविमन्धतामिस्रं कुम्भीपाकं तथैव च।
असिपञ्चनं चैव तापनं चैकविंशकम्॥ २४॥

संघात, लोहितोदक, सिवप, संप्रयासन, महानरक, का-कोल, संजीवन, महापथ।। २३॥ श्रवीचि, श्रन्थतामिस, कुम्भी-पाक श्रोर श्रसिपत्रवन ये इकीस नरक हैं। जैसा इनका नाम है, वैसे ही कष्ट इनमें होते हैं॥ २४॥

महापातकजेधींरेरुपपातकजेस्तथा । इयन्वितायां त्वचरितपायश्चित्ता नराधमाः ॥ २५ ॥ प्रायश्चित्तेरपेरयेनो यदज्ञानकृतं भवेत् । कामतो व्यवहार्यस्तु वचनादिह जायते॥ २६॥

जो नरों में अधम महापातक और उपपातक से युक्त और प्रायिश्व नहीं करते, वे इन नरकों में पड़ते हैं।। २५ ॥ जो पाप अज्ञान से करे वह प्रायिश्व करने से दूर होता है और जो जानवूम कर किया हो वह दूर नहीं होता। परन्तु प्राय-श्चित्त करने से धर्मशास्त्र के वचनों के द्वारा लोक में व्यवहार के योग्य होजाता है।। २६॥

ब्रह्महा मद्यपः स्तेनस्तथैव गुरुतत्यगः । एते महापातकिनो यश्च तैः सह संवसेत् ॥ २७ ॥ गुरूणामध्यिक्षेपो वेदनिन्दा मुहृद्रधः । ब्रह्महत्या समं ज्ञेयमधीतस्य च नाशनम् ॥ २⊏॥ ग्राह्मण की मारनेवाला, मदिरा पीनेवाला, ब्राह्मण का सोना चुरानेवाला, गुरु की स्त्री में गमन करनेवाला श्रीर जो इनके संग में रहे, ये पाँच महापातकी कहे जाते हैं। २०॥ गुरु की भूठी निन्दा, वेद की निन्दा, मित्र का वध श्रीर पढ़े हुए शास्त्र की भुलाना ये चारों ब्रह्महत्या के समान हैं॥ २८॥।

निषिद्धभक्षणं जैह्म्यमुत्कर्षे च वचोऽनृतम् । रजस्वलामुलास्वादः सुरापानसमानि तु ॥ २६ ॥ अश्वरत्नमनुष्यस्त्रीभूषेनुहरणं तथा । निक्षेपस्य च सर्वं हि सुवर्णस्तेयसम्मितम् ॥ ३०॥

लशुन श्रादि निषिद्ध चीजों का खाना, कुटिलाई करना, वड़ाई के लिये भूट वात वोलना श्रीर रजस्वला स्त्री का मुँह चूमना ये सब सुरापान के तुल्य हैं।।२६॥ घोड़ा, रत्न, मनुष्य, स्त्री, भूमि, गी श्रीर थाती (रक्सी हुई चीज का श्रपहरण करना) ये सब सुवर्णस्तेय के समान हैं॥ ३०॥

सिखभार्योकुमारीषु स्वयोनिष्वन्तयजासु च । सगोत्रासु सुतस्त्रीषु सुरुतस्पसमं स्मृतम् ॥ ३९॥ पितुःस्वसारं मातुरुच मातुलानीं स्तुषामपि । मातुःसपत्तीं भगिनीमाचार्यतनयां तथा ॥ ३२॥

मित्र की स्त्री, उत्तम जाति की कारी कन्या, वहिन, चाएडाली, अपने गीत्र की स्त्री श्रीर पुत्र की वधू इन सवमें गमन करना गुरुत उपमन के तुल्य है।। ३१॥ फूफू, माता, मामी, पतोहू, सौतेली माता, वहिन, गुरु की लड़की।। ३२॥

श्राचार्यपतीं स्त्रसुतां गच्छंस्तु सुरुतल्पगः ।
लिफ्नं छित्वा वधस्तत्र सकामायाः स्त्रिया श्रापि॥३३॥
गोवधो ब्रात्यतास्तेयमृणानां चानपाकिया ।
श्रमाहितागिनता पर्ण्यावक्रयः परिवेदनम् ॥ ३४ ॥
मुरु की स्त्री श्रीर श्रपनी लड़की इनमें से किसी का गमन
करे तो मुस्तल्पग होता है । राजा उसका लिंग कटवा कर मार
डाले । श्रीर जो स्त्री ही कामवश होकर इन्हीं पुरुषों के पास
जावे तो उसे भी मरवा डाले ॥ ३३ ॥ गोवध करना, जिसको
जिस समय में कहा है उस समय तक यहोपवीत न देना, चोरी
करना, ऋण न देना, श्रधिकारी होकर श्रिग्नहोत्र न करना,
जो वेचने योग्य चीज नहीं हैं उनका वेचना, जेठे भाई के रहते
ही छोटे का व्याह करना ॥ ३४ ॥

भृतादध्ययनादानं भृतकाध्यापनं तथा।
पारदार्थं पारिवित्यं वार्धुष्यं लवस्मिक्रया।। ३५॥
स्त्रीशूद्रविद्क्षत्रवधो निन्दितार्थोपजीवनम्।
नास्तिक्यं त्रतलोपश्च सुतानां चैव विक्रयः॥ ३६॥
नौकर से पढ़ना, नौकर होकर पढ़ाना, द्सरे की स्त्री का
सेवन, खोटे का व्याह हो वड़े का कारा ही रहना, व्याज लेने की
जीविका करना, निक्क वनाना।। ३५।। श्ली, सूद्र, वैश्य और स्तिय
का वध करना, निन्दित वस्तु से जीविका करना, नारित कता करना,
ब्रह्मचारी होकर स्त्री-गमन करना, अपने लड़कों का वैचना।। ३६॥

घान्यकुप्यपश्चस्तेयमयाज्यानां च याजनम् । पितृमातृसुतत्यागस्तडागारामविकयः ॥ ३७ ॥ कन्यासंदूषणं चैव परिविन्दकयाजनम्।

कन्यामदानं तस्यैव कोटिल्यं व्रतलोपनम् ॥ ३८॥ धान्यः पीतलः, सीसा आदि द्रव्य और पशु की चोरी करनाः, यज्ञ के योग्य जो नहीं (शूद्र आदि ) उनको यज्ञ करानाः, पिताः, माता और लड़का इनका त्याग करनाः तालाव और वंगीचे को वेंचना ॥ ३७॥ कन्या का दूपण (अंगुली आदि से योनि विदारणः) करनाः, वड़े भाई के रहते.जो पहिले अपना व्याह करे उसको यज्ञ करानाः, उसी को कन्यादान देनाः, कुटिलता करनाः, वह ओड़ना ॥ ३८॥

श्रात्मनोऽर्थे क्रियारम्भो मद्यपस्त्रीनिषेवणम् । स्वाध्यायाग्निसुतत्यागो वान्धवत्याग एवच ॥३६॥ इन्धनार्थं द्वमच्छेदः स्त्रीहिंसीषधजीवनम् । हिंस्रयन्त्रविधानं च व्यसनान्यात्मविक्रयः॥ ४०॥

श्रपने ही लिये भोजन वनाना, मिद्रा पीनेवाली स्त्री का सेवन, वेद के पाठ-श्रिग्नहोत्र श्रीर लड़के को त्यागना, वान्धव (चाचा, मामा श्रादि ) का त्याग करना ।। ३६ ॥ ईंधन के लिये पेड़ काटना, स्त्री के द्वारा जीवन करना, किसी जीव के वध से वा श्रीपथ से जीवन करना, हिंसा करनेवाले यंत्रों को वनाना, व्यसन (मृगया श्रादि १८), श्रपने को वेचना ।। ४० ॥

शूद्रपेष्यं हीनसख्यं हीनयोनिनिषेवणम् । तथैवानाश्रमे वासः परान्नपरिपुष्टता ॥ ४१ ॥ असच्छास्नाधिगमनमाकरेष्वधिकारिता । भायोया विक्रयश्वैषामेकैकसुपपातकम् ॥ ४२ ॥ शूद्र की सेवा करना, हीनजाति से मित्रता करना, नीच जाति की स्त्रों का भीग, किसी आश्रम में न रहना, दूसरे का अन्न खाकर जीना ॥ ४१ ॥ असत् शास्त्र (नास्तिक आदि के शास्त्रों को ) पड़ना, जहाँ सोना चाँदी आदि निकर्ले ऐसी खानि में अधिकार पाना और अपनी स्त्री का वेचना इनमें से हर एक कम उपपातक कहलाते हैं ॥ ४२ ॥

शिरःकपाली ध्वजवान् भिक्षाशी कर्मवेदयन् ।
ब्रह्महा द्वादशाब्दानि मित्रभुक्शुद्धिमाप्नुयात् ४३॥
ब्राह्मणस्य परित्राणाद्धवां द्वादशकस्य च ।
तथाश्वमेधावभृथस्नानाद्धां शुद्धिमाप्नुयात् ॥४४॥
ब्राह्मण का घात करे तो उसी अपने मारे हुए ब्राह्मण की लोपड़ी हाथ में लेकर और एक दूसरी लोपड़ी को वाँस में वाँध कर ध्वजा बनाकर अपना किया हुआ कर्म सबको सुना कर भील माँग-माँग के थोड़ा-थोड़ा खावे। इस प्रकार वारह वर्ष व्रत करने से ब्रह्महत्या से छूउता है॥ ४३॥ किसी ब्राह्मण का प्राण वचा देवे अथवा बारह गौ का प्राण वचावे वा किसी के अश्वमेध यह में अवस्थ नाम स्नान करे, तो उसी समय ब्रह्महत्या से छूउ जाता है॥ ४४॥

दीर्घतीत्रामयश्रस्तं ब्राह्मणं गामथापि वा । दृष्ट्वा पथि निरातङ्कं कृत्वा वा ब्रह्महा शुचिः ॥४४॥ स्थानीय विपसर्वस्वं हृतं घातित एव वा । तिन्नमित्तं क्षतः शस्त्रेजींवन्नपि विशुद्ध्यति ॥ ४६॥ विरकान से किसी रोग से शस्त वा वहे दुःखदायी कुछ भादि रोग से पीड़ित ब्राह्मण अथवा गी को राह में देखे और उसकी सेवा करके उसे चंगा करे, तो भी ब्रह्महत्या से छूट जाता है ॥ ४५ ॥ जो कोई ब्राह्मण का सर्वस्व धन हरता हो उससे लड़ाई करके ब्राह्मण का धन बचावे और घायल होकर जीवे, तो ब्रह्महत्या से छूट जाता है। यदि मर जाय तो भी ब्रह्महत्या से दूर होजाता है ॥ ४६ ॥

लोमभ्यः स्वाहेत्येवं हि लोमप्रभृति वै ततुम् । मजां तां जुहुयाद्वापि मंत्रेरेभिर्यथाकमम् ॥४७॥ सङ्गामे वाहतो लक्ष्यभूतः शुद्धिमवाप्नुयात् । मृतकल्पः महारातों जीवन्नपि विशुक्यति ॥४=॥

अथवा ( लोमभ्यः स्वाहा ) इत्यादि मंत्रों से अपने श्रीर के (रोम, खाल, रक्क, मांस, मद, स्वायु, हड्डी और मज्जा ) इन सबको अग्नि में इवन कर दे, तो ब्रह्महत्या से झूट जाता है ॥ ४७ ॥ दो धनुर्विद्या जाननेवाले जहाँ लड़ते हों, उनके बीच में खड़ा होंवे, यदि उनके बाणों से मरजाय तो शुद्ध और बहुत घायल होकर जीता वचे तो भी ब्रह्महत्या से शुद्ध होता है ॥ ४८॥

अरुएये नियतो जप्त्वा त्रिवै वेदस्य संहिताः । शुद्धचते वा मिताशी त्वाप्रतिस्रोतः सरस्वतीम् ॥४६॥ पात्रे धनं वा पर्याप्तं दत्त्वा शुद्धिमवाप्नुयात् । अदातुश्च विशुद्धचर्थमिष्टिवैश्वानशे स्मृता ॥५०॥

अपने भीजन का संयम कर (थोड़ा थोजन करे) वन में जाकर सम्पूर्ण वेद का तीन बार पाठ करे, तो भी शुद्ध होता है। अथवा मिताशी (थोड़ा-योड़ा खाता हुआ) होकर सरस्वती नदी के तीर-तीर पश्चिम समुद्र जाते। तो शुद्ध होता है ॥ ४६ ॥ श्रथना सुपात्र ब्राह्मण को उसके जीवन भर के लिये पूरा द्रव्य दे देवे। तो भी शुद्ध होता है ॥ ५० ॥

यागस्थक्षत्रिविद्घाती चरेद्ब्रह्महिण व्रतम् ।
गर्भहा च यथावर्णं तथात्रेयी निषूदकः ॥ ५१ ॥ ।
चरेद्व्रतमहत्वापि घातार्थं चत्समागतः ।
द्विग्रणं सवनस्थे तु ब्राह्मणे व्रतमादिशेत् ॥ ५२ ॥

जो यह करते हुए चित्रय वा वैश्य को मारे तो ब्रह्महत्या का ब्रत करें। जिस वर्ष के गर्भ का पातक करें उस वर्ष के मारने में जो पायिश्वत्त कहा है। वह करें और रजस्त्रला स्त्री को मारे तो भी जिस वर्षों की स्त्री हो उसी वर्षों की हत्या का पायिश्वत्त करें॥ ४१ ॥ मारने के लिये ब्रावे और किसी कारण से न मारे तो भी वह उतना ही पायिश्वत्त करें जो मारने में होता है। यदि यह करते हुए ब्राह्मण को मारे तो दूना पायिश्वत्त करना चाहिये॥ ४२॥

इति ब्रह्महत्या प्रायश्चित्तवकरण।
सुराम्बुघृतगोमूत्रपयसामग्निसन्निभम् ।
सुरापोऽन्यतमं पीत्वा मरणाच्छुद्धिमृच्छति॥ ५३॥
बालवासा जटी वापि ब्रह्महत्याव्रतं चरेत्।
पिगयाकं वा कणान्वापि भक्षयेत्त्रिसमानिशि॥५४॥
यदि कोई सुरा पीवे तो मदिरा, जल, घी, गौ का मूत्र और
दूध इनमें से किसी एक को अग्नि के समान तपाकर पीवे और
इसी से मरजाय तो शुद्धि होती है।। ५३॥ कंबल पहन कर

श्रोर जटा वढ़ाकर अहाहत्या का व्रत करे अथवा तीन वर्ष तक रात्रि के समय एक ही वार पिएयाक (पीना) व चावल के करा (कन्ना) भोजन करे तो थी शुद्ध होता है।। ५४।।

अज्ञानात्त सुरां पीत्वा रेतो विरामूत्रमेव च ।
पुनः संस्कारमहीन्त त्रयो वर्णा दिजातयः ॥ ५५ ॥
पतिलोकं न सा याति बाह्यणी या सुरां पिबेत् ।
इहेंव सा शुनी मृश्री शूकरी चोपजायते ॥ ५६ ॥
यदि विना जाने सुराः रेतः विष्ठा अथवा यूत पीलवे तो
तीनों द्विज वर्णों का फिर से संस्कार करना चाहिये ॥ ५५ ॥ जो
बाह्यणी सी सुरा पीवे तो वह पतिलोक को नहीं माम होती । यहीं
कुचीः शूकरी और गिद्ध पत्ती की योनि में उत्पन्न होती है ॥ १६॥
इति सुरापान मायश्चित्तमकरण ।

नाह्मणः स्वर्धहारी तु राज्ञे सुसलमर्पयेत् । स्वकर्म ख्यापयंस्तेन हतो सुक्षोपि वा शुचिः ॥५७॥ अनिवेद्य नृपे शुध्येत्सुरापत्रतमाचरन् ।

**ञ्चात्मतुल्यं सुवर्णं वा दंचाद्रापि प्रतुष्टिकृत् ॥५=॥** 

वाह्मण का सोना चुरानेवाला श्रपना कर्म कहके राजा को लोहे का मूसल दे फिर राजा चाहे उस मूसल से उसका वध करे वा छोड़ दे दोनों मकार वह शुद्ध होजाता है।। ५७।। राजा से निवेदन न करे तो सुरापी का व्रत करने से शुद्ध होता है। श्रथवा अपने वरावर वा जितने से बाह्मण संतुष्ट हो उतना सोना दे तो भी शुद्ध होता है।। ५०।।

इति स्वर्णस्तेयप्रायश्चित्तप्रकरण् ।

तप्तेऽयःशयने सार्धमायस्या योषिता स्वपेत् ।
गृहीत्वोत्कृत्य वृषणों ने ऋृत्यां चोत्सृजेत्तनुम् ॥५६॥
प्राजापत्यं चरेत्कृच्छ्रं समा वा गुरुतल्पगः ।
चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यसे देदसंहिताम् ॥६०॥
जो गुरुपत्ती में गमन करे वह लोहे की शय्या और स्त्री वना के उसे इतना तपावे कि लाल होजाय तव उसी स्त्री के संग सोवे श्रथवा श्रपना श्रंड और लिंग काट के श्रंगुली पर लिये हुए नैर्श्वत्य दिशा में चलते चलते पाण त्याग दे तो शुद्ध होता है ॥ ५६ ॥ श्रथवा तीन वर्ष तक कृच्छ्र माजापत्य नाम त्रत करे (इन त्रतों को श्रागे कहेंगे) वा तीन महीने तक वेदसंहिता का श्रभ्यास करता हुआ चान्द्रायण त्रत करे तो भी शुद्ध होता है ॥ ६० ॥

इति गुरुतल्पगप्रायिक्कित्तप्रकरण्।

एभिस्तु संवसेद्यों वे वत्सरं सोऽपि तत्समः ।
कन्यां समुद्धहेदेषां सोपवासामिकञ्चनाम् ॥ ६१ ॥
इनके साथ जो एक वर्ष रहे वह भी छन्हीं के समान होजाता है। इन लोगों की कन्या को छपवास कराके और एक
सूत भी पिता का उसके शरीर पर न हो ऐसी रीति से ज्याह ले
तो कुछ दोष नहीं है ॥ ६१ ॥

हित संसर्गप्रायश्चितप्रकरण।
हित संसर्गप्रायश्चितप्रकरण।
चान्द्रायणं चरेत्सर्वानवकृष्टाश्चिहन्य तु ।
शूद्रोऽधिकारहीनोऽपिकालेनानेन शुद्धयित ॥६२॥
किसी नीच जाति (सूत मागध श्चादि ) मनुष्य को भारे तो
चान्द्रायण त्रत करें । यद्यपि इन सब त्रतों के कुरने में जप भी

करना होता है और उसमें शृद का अधिकार नहीं है परन्तु वह इतने काल के ब्रत ही से शुद्ध होजाता है।। ६२।।

पञ्चगव्यं पिवेद्गोन्नो मासमासीत संयमः । गोष्ठेशयो गोऽनुगामी गोपदानेन शुद्धचित ॥६३॥ कृष्ट्रञ्जेवातिञ्चष्ट्रञ्ज चरेद्धापि समाहितः । दद्यात्त्रिरात्रं चोपोष्य वृषभैकादशास्तु गाः॥६४॥

जो गौ को मारे वह पश्चगव्य (गौ का मूत, गोवर, दूध, दही, घी और कुशा का जल) पीकर महीना भरतक इंद्रियों का संयम करके गौ की शाला में सोवे, गौ के पीछे-पीछे दिन में घूमा करे महीना के अन्त में एक गोदान करे तो शुद्ध होता है।।६३।। मासभर कुच्छूत्रत करे या अतिकृच्छू करे अथवा तीन दिन उपवास करके दश गौ और एक वैल दान देवे तो शुद्ध होजाता है।। ६४।।

इति गोवधप्रायश्चित्तप्रकरण।

उपपातकशुद्धिः स्यादेवं चान्द्रायखेन वा । पयसा वापि मासेन पराकेणाथवा पुनः ॥ ६५ ॥ ऋषभैकसहस्रा गा दद्यात्क्षत्रवधे पुमान् । ब्रह्महत्याव्रतं वापि वत्सरत्रितयं चरेत् ॥ ६६ ॥

दूसरे उपपातकों की भी शुद्धि इसी गोवधमायश्चित्त से होती है अथवा चान्द्रायणत्रत से या महीना भर दूध पीने से या पराक त्रत करने से भी होती है ॥ ६५ ॥ यदि कोई पुरुष क्षत्रिय को मारे तो एक वैल समेत इजार गोदान देने से वा तीन वर्ष तक ब्रह्महत्या का त्रत करने से शुद्ध होता है ॥ ६६ ॥ वैश्यहाब्दं चरेदेतइद्यादेकशतं गवाम् । षरामासाच्छूदहोप्येतछेनूर्दद्यादृशाथ वा ॥ ६७॥ दुईत्तब्रह्मविद्क्षत्रशूदयोषाः प्रमाप्य तु ।

हितन्धनुर्वस्तमिं क्रमाह्द्यादिशुद्धये ॥ ६ म ॥
वैश्य को मारे तो एक वर्ष ब्रह्महत्या व्रत करे अथवा सौ गोदान दे तो शुद्ध होता है । और शूद्र का वध करे तो छः महीने
ब्रह्महत्या व्रत करे व दश गौ और एक वैल दान देकर शुद्ध
होता है ॥ ६७ ॥ यदि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र की व्यभिचारिणी ख्रियों को मारे तो अपनी शुद्धि के लिये क्रम से दित
(चरसा) धनुष, वकरा और भेड़ का दान देवे॥ ६ ॥

अप्रदुष्टां स्त्रियं हत्वा शृदहत्यात्रतं चरेत्। अस्थिमतां सहस्रं तु तथानस्थिमतामनः॥६९॥ मार्जारगोधान्कुलमण्डूकाश्च पतित्रणः।

हत्वा त्र्यहं पिनेत्क्षीरं कृष्क्ष्रं वा पादिकं चरेत् ॥७०॥ अदुष्टा (सुशीला) स्त्री को मारे तो शृदहत्या का व्रत करे श्रीर हज़ार हड्डीवाले तथा एक गाड़ी का वोभ्र वेहड्डीवाले जीव मारे तो एक शृद्रहत्या का व्रत करे ॥ ६६ ॥ विल्ली, गोह, ने-खरा, मेढ़क, कुत्ता और चिड़िया इन्हें मारे तो तीन दिन तक द्व पीकर रहे वा पादकुच्छ् व्रत करे तो शुद्ध होता है ॥ ७० ॥

गजे नीलवृषाः पञ्च शुके वत्सो दिहायनः । खराजमेषेषु वृषो देयः कौञ्चे त्रिहायनः ॥ ७१ ॥ हंसश्येनकपिकाव्यज्ञलस्थलशिखरिडनः । भासं हत्वाच दद्याद्गामकव्यादस्तु वित्मकाम् ॥७२॥ हाथी की मारे तो पाँच नील हपभ दान दे, शुक (तोता) मारे तो दो वर्ष का चळरा दान दे। गदहा, चकरा, मेदा श्रीर क्रींच पक्षी को मारे तो तीन वर्ष का चळरा दान देवे।। ७१।। हंस, वाज, वानर, क्रव्याद (कच्चा मांस खानेवाले गिद्ध, व्याघ्र, श्र्माल श्रादि) जलचर श्रीर स्थलचर पक्षी मयूर श्रीर भास (पिक्षिविशोप) पत्नी को मारे तो एक गोदान दे। क्रव्याद छोड़ श्रीरों को मारे तो विश्वया दान दे॥ ७२।।

उरगेष्वायसो दगडो पण्डके त्रपुसीसकम् । कोले घृतघटो देय उद्दे गुझा हयेंशुकम् ॥ ७३ ॥ तित्तिरो तु तिलदोणं गजादीनामशक्तुवन् । दानं दातुं चरेत्कुच्छ्रमेकैकस्य विशुद्धये ॥ ७४ ॥

साँप को मारे तो लोहे का दएड दान करे, पएडक (नंपुसक व जल में रहनेवाला सपे ) को मारे तो पीतल और सीसा दान करे, कील ( श्कर ) को मारे तो यी का घड़ा देवे । ऊँट को मारे तो गुँजा ( युघची ) दान देवे । घोड़ा मारे तो वस्न दान करे ॥७३॥ तित्तिर मारे ते। एक दोना तिल दान करना और हाथी आदि के मारने में जो दान देना कहा है वह न कर सके तो हर एक के वदले एक एक कुच्छ त्रत करे ॥ ७४॥

फलपुष्पान्नरजससत्त्वघाते घृताशनम् । किञ्चित्सास्थिमतां देयं प्राणायामस्त्वनस्थिके ७५॥ वृक्षगुरुमलतावीरुच्छेदने जप्यमुक्शतम् । स्यादौपिषवृथाछेदे क्षीराशी गोऽनुगोदिनम् ॥७६॥ फल, फूल, श्रनाज श्रीर रस (गुड़ श्रादि) में जो जीव पड़ जाते हैं, इनकी मारे तो घी भीजन करे श्रीर हड्डीवाले जीव की मारे तो थोड़ा-सा दान दे। विना हड्डी का हो तो एक माणायाम करने से शुद्ध होता है।। ७५॥ यदि कोई प्रयोजन (श्राष्ठ्र श्रादि) हक्ष, गुल्म, लता श्रीर वीरुष (ये सव व्यवहाराध्याय में कह श्राये हैं) इन सर्वोंको काटे तो सौ चार कोई गायत्री श्रादि ऋचा जपने से शुद्ध होता है। श्रीर श्रीपियों को व्यर्थ काटे तो दिन भर द्ध पीकर रहे श्रीर गौ की सेवा करे, इतना विशेष है।। ७६।।

पुंरचली वानरखरैर्दष्टश्चोष्ट्रादिवायसेः । प्राणायामं जले कृत्वा घृतंप्राश्य विशुद्धचति ॥७०॥ यन्मेद्यरेत इत्याभ्यां स्कन्नं रेतोभिमन्त्रयेत् । स्तनान्तरं भ्रुवोर्मध्ये तेनानामिकया स्पृशेत् ॥७०॥

व्यभिचारिणी स्ती, वानर, गदहा, ऊँट और कीम्रा म्रादि दाँत से काट लेवें तो जल में खड़ा होकर माणायाम करे और उस दिन घी खा के रहे तो शुद्ध होता है ॥ ७० ॥ जिसका वीर्य स्वम श्रादि में श्रपने आप गिर पड़े तो वह (यन्मेऽचरेतः) इत्यादि दोनों मंत्रों से उसका अभिमन्त्रण करे श्रीर उसकी छाती के मध्य श्रीर भींह के वीच श्रनामिका श्रॅगुली से छुत्रावे ॥ ७८ ॥

मिय तेज इतिच्छायां स्वांदृष्ट्वाम्बगतां जपेत्। सावित्रीमशुचौ दृष्टे चापल्ये चानृतेपि च ॥ ७६ ॥ अवकीर्णी भवेद्गत्वा ब्रह्मचारी तु योषितम्। गर्दभं पशुमालभ्य नैऋतं स विशुक्खित ॥ ८० ॥ श्रवनी परबाही पीछे श्रीती देखें तो (मयितेजः) इसं मंत्र की जपे श्रीर किसी श्रवित्र महुष्य को देखे वा चंचलती करे श्रथवा भूँठ बोले तो गायत्री का जप करे ॥ ७६ ॥ यदि कोई ब्रह्मचारी स्त्री के पास जाय तो वह श्रवकीर्धी कहलाता है। श्रीर गदहा को मारं के उसके मांस से निर्ऋति देवता का यह करे तो शुद्ध होता है ॥ ८० ॥

मैक्ष्याग्निकार्ये त्यक्त्वा तु सप्तरात्रमनातुरः ।
कामावकीर्ण इत्याभ्यां जुहुयादाहुतिद्वयम् ॥ ८१ ॥
उपस्थानं ततः कुर्यात्समासिञ्चन्त्वनेन तु ।
मधुमांसाशने कार्यः कुच्छूः शेषत्रतानि च ॥ ८२ ॥
अनातुर रहे (किसी कार्य से व्याकुल न हो ) और सात
दिन तके भिक्षा और अग्निहोत्र कोड़ दे तो वह ब्रह्मचारी (कार्मा-वकीर्ण) इत्यादि दो मंत्रों से दो आहुति हवन करके ॥ ८१ ॥
समासिञ्चतुः इस मन्त्र से अग्नि का उपस्थान करे । जो ब्रह्मचारी
मधु व मांस खा लेवे तो कुच्छूत्रत उसके मायश्चित्त के लिये करे
और किर जो उसके त्रत शेष रहे हों, उनको समाप्त करे ॥८२॥

प्रतिकूलं गुरोः कृत्वा प्रसाद्यैव विशुद्धचित । कृष्क्रत्रयं गुरुः कुर्यान्प्रियते प्रहितो यदि ॥ =३ ॥ क्रियमाणोपकारे तु मृते विशे न पातकम् । विपाके गोवृषाणाञ्च भेषजाग्निक्रयासु च ॥ =४॥

गुरु की इंच्छा के विख्द कोई काम ब्रह्मचारी करें तो गुरु को प्रसन्न करोने ही से शुद्ध होता है। श्रीर जो गुरु किसी ऐसे काम को मेजे कि ब्रह्मचारी पर जाय तो गुरु तीन कुच्छू ब्रत करें 11 = ३ 11 यदि कोई श्रोषध देने वा श्रन्न खिलाने श्रादि से ब्राह्मण श्रीर गी का उपकार कर रहा हो। संयोग से वह गी वा ब्राह्मण पर जाय तो श्रोषध श्रादि हित वस्तु देनेवाले को पाप नहीं लगता १1 = ४ 11

मिथ्याभिशंसिनो दोषो द्विःसमो भूतवादिनः । मिथ्याभिशस्तदोषञ्च समादत्ते मृषा वदन् ॥ ५५॥ महापापोपपापभ्यां योभिशंसेन्मृषापरम् ।

अब्भक्षो मासमासीत स जापी नियतेन्द्रियः ॥**८६॥** 

जो किसी को मिथ्या ही दोप लगावे तो उसको द्ना दोष लगता है। श्रीर सत्य भी किसी का दोष हो उसको वे पूछे श्रापसे-श्राप कहता फिरे तो उतना ही दोप उसको लगता है जो भूट्रमूट दोष लगाता है, वह केवल द्ना दोप ही नहीं पाता, किन्तु जिसको दोष लगाता है, उसने जो पाप किये हों, सब उसको लगते हैं।। ८५।। महापातक श्रीर उपपातक का दोष जो भूट्रमूट दूसरे को लगावे, वह इन्द्रियों का संवम करके महीने भर तक जप करता रहे श्रीर केवल जल पीके रहे, श्रम्न न खावे।। ८६॥

श्रभिशस्तो मृषाकुच्छ्रञ्चरेदाग्नेय मेव च । निर्वपेत्तु पुरोडाशं वायव्यं पशुमेव वा ॥ ८७ ॥ श्रनियुक्तो भ्रातृजायां गच्छंश्चान्द्रायणं चरेत् । त्रिरात्रान्ते घृतं पाश्य गतोदक्या विशुद्धचति॥८८॥

जिसको भूटमूठ दोष लगाया गया हो, वह कुच्छू माजापत्य करे वा अग्निदेव का पुरोडाश (हविंध्य) वनाकर यह करे अथवा वायु देवता के पशु से यह करे।। =७॥ वहे लोगों की श्राज्ञा के विना ही जो भाई की स्त्री में गमन करता है, वह चान्द्रा-यग्र व्रत करे श्रीर रजस्वला स्त्री में गमन करे तो तीन दिन उप-वास कर घी खावे तो शुद्ध होता है ॥ == ॥

त्रीन् कुच्ल्रानाचरेद्रात्ययाजकोभिचरन्नपि । वेद्रक्षावीयवान्यब्दं त्यक्त्वा च शरणागतम् ॥=६॥ गोष्ठे वसन् ब्रह्मचारी मासमेकं पयोत्रतः । गायत्रीजाप्यनिरतः शुद्धवते सत्प्रतिप्रहात्॥ ६०॥

जो बात्य (पितत सावित्री) को यज्ञ करात्रे वह तीन कुच्छू-व्रत करे और किसी का श्राभिचार (कष्ट देने वा मारने का उद्योग) करे तो भी तीन कुच्छू करे। जो अनध्याय में वा शूद्र के सामने वेद पढ़े वह और जो अपनी शरण श्राये को निकाल दे वह भी एक वर्ष भर यव का भात खाकर व्रत किया करे, तो शुद्ध होता है।। ८१।। यदि किसी निषिद्ध मनुष्य का दान श्रहण करे तो ब्रह्मचर्य धारण करके महीना भर दूध पीता श्रीर गायत्री जपता हुआ गोशाला में वास करे तो शुद्ध होता है।।१०।।

इत्युपपातकप्रायश्चित्तप्रकर्ण ।

प्राणायामी जले स्नात्वा खरयानोष्ट्रयानगः। नग्नःस्नात्वाच अक्त्वा चगत्वा चैवदिवास्त्रियम्६१ गुरुं तुंकृत्य हुंकृत्य विष्नं निर्जित्य वादतः। बङ्घा वा वाससा क्षिपं प्रसाद्योपवसेद्दिनम्॥ ६२॥

जिस रथ में गदहे वा ऊँट नधे हों उस पर चढ़ के कहीं जावे अथवा नंगा होकर नहावे वा भोजन करे या दिन को अपनी स्त्री के पास जावे तो जल में स्नान करके पाणायाम करें, तो शुंद्धे होता है।। ६१।। गुरु (अपने से वड़ा पिता आदि) की तुकारी मारे, ब्राह्मण को क्रोध से हुंकर डाट दे अथवा वस्न गले में डाल ब्राह्मण को वाँधे, तो ऋटपट उसके पाँवपर गिर के प्रसन्न करे। और दिनभर उपवास करे तो शुद्ध होता है।। ६२।।

विपदगडोद्यमे कुच्छ्रस्त्वतिकुच्छ्रो निपातने । कुच्छ्रातिकुच्छ्रोसृक्पाते कुच्छ्रोभ्यन्तरशोणिते॥६३॥

व्राक्षण को मारने के निये लाठी श्रादि उठाने तो कृच्छ्र वत करे, चलादेने तो अतिकृच्छ्र वत करे। जो लहू निकाले तो कृच्छ्राति-कृच्छ्र वत करे और भीतर लहू हो श्राने, तो भी कृच्छ्र वत करे।। ६३॥

इति प्रकीर्णकप्रकरण ।

देशकालं वयः शक्तिं पापं चावेक्ष्य यत्नतः ।
प्रायश्चित्तं प्रकल्प्यं स्याद्यत्र चोक्ता न निष्कृतिः ६४
जिस पाप का प्रायश्चित्त नहीं कहा है उस पाप को देखना
भौर देशकाल को देखना फिर उसके अनुसार प्रायश्चित्त की
कल्पना कर लेना ॥ ६४ ॥

दासीकुम्मं बहिर्गामान्निनयेरन्स्ववान्धवाः । पतितस्य बहिः कुर्युः सर्वकार्येषु चैव तम् ॥ ६५ ॥ चरितं त्रत आयाते निनयेरन्नवं घटम् । जुगुप्सेरन्नवाप्येनं संविशेषुश्च सर्वशः ॥ ६६ ॥

जिसको पाप लगा हो और वह अपनी जाति के लोगों के कहने पर भी भायश्चित्त न करें तो उसके जाति और वान्धव लोग मिल के उसके नाम का जल से भरा हुआ घड़ा दासी के हाथ गाँव से बाहर निकाल देवें उस पतित की फिर हर एक प्रकार से व्यवहार से अलग रक्लें ।। ६५ ।। यदि घड़ा निकालने पर कुछ सूभी और प्रायरिचल करके फिर अपने जाति भाइयों के निकट आवे तो वे लोग इकट्टे होकर उसके साथ नये घड़े में पानी मँगा के पीवें और उसकी निन्दा भी कभी न करें और सव व्यवहार में उसका संग्रह रक्लें ।। ६६ ।।

पतितानामेष एव विधिः स्त्रीणां प्रकीर्तितः । वासो गृहान्तिकं देयमञ्चं वासः सरक्षणम् ॥ ६७ ॥ नीचाभिगमनं गर्भपातनं भर्तृहिंसनम् । विशेषपतनीयानि स्त्रीणामेतान्यपि ध्रुवम् ॥ ६८ ॥

यही विधि पतित स्त्रियों की भी है। केवल इतना विशेष हैं कि अपने घर के निकट कोई भोपड़ी उनके रहने को लगा देनी और अन्न वस्न साधारण रीति से दिया करना और इस बात की रक्षा भी रक्ते कि वह अभिचार आदि न करने पावें ॥१९७॥ नीच जाति के पुरुष के पास जाना, गर्भ गिराना और अपने पति का वध करना इन सब कामों से विशेष करके स्त्री पतित होती है और महापातक आदि से भी पतित होती है ॥ १८ ॥

शरणागतबालस्त्रीहिंसकान्संविशेत्र तु । चीर्णत्रतानिप सतः कृत्रवसहितानिमान् ॥ ६६ ॥ घटेऽपवर्जिते ज्ञातिमध्यस्थो यवसं गवाम् । प्रदद्यात्प्रथमं गोभिः सत्कृतस्य हि सत्क्रिया ॥३००॥ शरणागत वासक और सी को मारनेवासा जो प्रायश्चित्त कर भी डासे तो भी उसके साथ सानपान का व्यवहार न करना। यही रीति कृतब्री की भी समभाना चाहिये। १६६॥ जिसका घड़ा निकाला गया हो वह फिर प्रायश्चित्त करके जाति में मिलने आया हो तो पहले सव जाति वन्धुओं के वीच अपने हाथ से गौ को यवस (कोमल धास) खिलाने तो जाति के लोग भी उसका सत्कार करें नहीं तो नहीं॥ २००॥

विख्यातदोषः कुर्वीत पर्षदोऽनुमतं त्रतम् । अनभिख्यातदोषस्तु रहस्यं त्रतमाचरेत् ॥ १ ॥

जिसके पाप को जाति या गाँव के लोग जानगये हों तो वह पर्यत् के कहने के अनुसार पायश्चित्त करे और जिसका कोई न जानते हों वह रहस्य त्रत करने से ही शुद्ध होता है ॥ १॥

इति प्रकशिप्रायश्चित्तप्रकरण।

त्रिरात्रोपोषितो जप्त्वा ब्रह्महा त्वघमषेणम् । अन्तर्जले विशुध्येत दत्त्वा गां च पयस्विनीम् ॥२॥ लोमभ्यः स्वाहेत्यथवा दिवसं मारुताशनः । जले स्थित्वाऽग्नि जुहुयाचत्वारिंशत् घृताहुतीः॥३॥

ब्रह्मधाती का रहस्य व्रत यह है कि तीन दिन उपवास करके जल के भीतर श्रधमपैयामंत्र तीन वार जपे और द्ध देनेवाली गौ ब्राह्मण को दे तो शुद्ध होता है ॥ २ ॥ श्रथवा एक दिन रात भूखा रहे श्रीर उसी रात भर जल में खड़ा रहे । मातःकाल जल से निकल (लोमभ्यः स्वाहा ) इन श्राठ मन्त्रों से चालीस श्राहुति (श्रथीत हर एक से पाँच श्राहुति ) धी की करे ॥ ३॥

त्रिरात्रोपोषितो हुत्वा कूष्मायडीभिर्घृतं शुचिः । त्राह्मणः स्वर्णहारी तु रुदजापी जले स्थितः॥ ४॥ सहस्रशीर्षा जापी तु मुच्यते गुरुतल्पगः । गौर्देया कर्मणोस्यान्ते पृथगेभिः पयस्विनी ॥ ५ ॥

सुरापा हो तो तीन दिन उपनास करे और क्ष्माएडी नाम भ्रम्या से चालीस आहुति आग में दे तो शुद्ध होता है। और ब्राह्मण का सोना चुरावे तो तीन दिन उपनास करके जल में खड़ा हो रुद्दीपाठ करने से शुद्ध होता है॥ ४॥ गुरुपत्नी में गमन करनेवाला तीन उपनास के अनन्तर (सहसंशीर्षा) मंत्रों को जपने से शुद्ध होता है। और इन सवोंको अपने-अपने ब्रत करने के बाद एक दूध देनेवाली गौ देनी चाहिये॥ ४॥

इति महापातकरहस्यप्रायश्चित्तप्रकरण।

प्राणायामरातं कार्यं सर्वेपापापनुत्तये । उपपातकजातानामनादिष्टस्य चैव हि ॥ ६ ॥

उपपातक श्रौर जिनका प्रायश्चित नहीं कहा है ऐसे पापों की शुद्धि सौ प्राणायाम करने से होती है।। ६।।

ॐकाराभिष्डतः सोमसिललं पावनं पिबेत् । कृत्वा तु रेतोविरामूत्रप्राशनन्तु द्विजोत्तमः ॥ ७ ॥ निशायां वा दिवा वापि यदज्ञानकृतं भवेत् । त्रैकाल्यसंध्याकरणात्त्तसर्वं विष्रणश्यति ॥ = ॥

यदि ब्राह्मण भूल से रेत (वीर्य) विष्ठा और मूत्र मुँह में डाल ले तो गले भर जल में खड़ा हो कर महाच्याहित पढ़ के सोमलता का जल पीवे तो शुद्ध होता है ॥ ७॥ रात वा दिन में जो उप-पातक पाप अज्ञान से होता है वह तीनों काल की सन्ध्या करने से दूर होजाता हैं॥ ८॥ शुक्रियारएयकजपो गायँ त्यारच विशेषतः।
सर्वपापहारा होते रुद्दैकादिशिनी यथा॥ ६॥
यत्र यत्र च संकीर्णमात्मानं मन्यते द्विजः।
तत्र तत्र तिलैहींमो गायत्र्यारच विशेषतः॥ १०॥
शुक्रियः श्रारण्यक श्रीरं विशेष से गायत्री तथा ग्यारही पंकार
के छ श्रीनुषक इन सब मंत्रों का जब सब पापी के पायश्चित्तं में
करना चाहिये॥ ६॥ जहाँ नहाँ जब-जब द्विज श्रपने की पापी
समक्षे तहाँ-तहाँ तिल श्रीर गायत्री से होम करे श्रीर तिलदान
करे फिर शुद्ध होजाता है॥ १०॥

वेदाभ्यासरतं क्षान्तं पञ्चयज्ञित्रयापरस् ।
न स्पृशन्तीह पापानि महापातकज्ञान्यपि ॥ ११ ॥
वायुभक्षो दिवातिष्ठन् रात्रिं नीत्वाप्सु सूर्यहर्षः ।
जप्तवा सहस्रं गायत्र्याः शुध्येद्वह्मवधाहते ॥ १२ ॥
वेद के अभ्यास में रतः क्षमायुक्त और वड़ी यज्ञिक्तया करनेवाले
दिन को महापातक के पाप भी नहीं लगते ॥ १ ।। दिनंगर
उपवास कर रहे और जल में खड़ा होकर रात वितावे जब सूर्य
देख पड़ें तो हजार गायत्री का जप करे तब ब्रह्महत्या को छोड़
और सब पाप द्र होंजाते हैं ॥ १२ ॥
हति रहस्यमायिश्चित्तपकरण।

ब्रह्मचर्यं दया क्षान्तिर्दानं सत्यमकल्पता । अहिंसास्तेयमाधुर्यं दमश्चेति यमाः स्मृताः ॥१३॥ स्नानं मौनोपवासेज्यास्वाध्यायोपस्थनित्रहाः । नियमा गुरुशुश्रूषा शौचाकोधो प्रमादतः ॥ १४॥ ब्रह्मचर्य (सकल इन्द्रियों का संयम ), दया, चांति (सहना ), दान देना, सच वोलना, कुटिलता न रखनी, हिंसा और चांरी न करनी, मधुरवाणी वोलना और ज्ञानेन्द्रियों का दमन करना ये यम कहलाते हैं ॥ १३॥ स्नान करना, मौन रहना, उपवास करना, देवपूजन, वेद पढ़ना, लिंग का निग्रह रखना, गुरु की सेवा, शुद्ध रहना और क्रोध तथा प्रमाद न करना ये सब नियम कहे जाते हैं ॥१४॥

गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दिधि सिर्पः कुशोदकम् । जग्ध्वा परेखुरुपवसेत्कुच्छ्रं सान्तपनं परम् ॥ १४ ॥ पृथक्सान्तपनं द्रव्यैः षडहः सोपवासकः ।

सप्ताहेन तु कुच्छ्रायं महासान्तपनः स्मृतः ॥ १६ ॥
एक दिन गौ का मूत्र, गोवर, द्धा, दही, घी श्रौर कुश का जल
पीकर रहे श्रौर दूसरे दिन शुद्ध उपवास करे, तो वह सांतपनकुच्छ्र
नाम त्रत कहाता है ॥ १४ ॥ जो सांतपन में गोमूत्र श्रादि छः वस्तु
कहे हैं, उन हर एक से एक-एक दिन काटे श्रीर सातवें दिनशुद्ध
उपवास करे, तो सात दिन में महासान्तपन नाम कुच्छ्र होता है १६

पर्णोद्धम्बरराजीविबल्वपूत्रकुरादिकैः । प्रत्येकं प्रत्यहं पीतैः पर्णकुच्छ्र उदाहृतः ॥ १७ ॥ तप्तशीरघृताम्बूनामेकैकं प्रत्यहं पिबेत् ।

एकरात्रोपवासंश्च तसकुच्छ् उदाहृतः ॥ १८ ॥

पलाश, उदुम्बर (गूलर), कमल और विल्यपत्र इन प्रत्येक के पत्तों की एक-एक दिन पानी में काढ़ के उस जल को पीवे और पाँचवें दिन क्शका जल पीकर रहे, तो पर्याकुच्छ नाम ब्रत होता है॥१७॥ दूघ, घी और पानी इन हर एकको तपाकर एक-एक दिन पीवे और चौथे दिन शुद्ध उपवास करेती वह तप्तकुच्छ ब्रत कहलाता है॥१८॥

एकभुक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च । उपवासेन चैवायं पादकुच्छः प्रकीर्त्तितः ॥ १६॥

<sup>∵ 🛠</sup> श्रवद कर।

यथाकथञ्चित् त्रिगुणः प्राजापत्योयमुच्यते ।

अयमेवातिकुच्छ्रः स्यात्पाणिपूरान्नभोजनः ॥ २०॥ एक दिन एक ही बार मध्याह में भोजन करे, दूसरे दिन रात की, तीसरे दिन विना माँगे मिले तो भोजन करे और चौथे दिन शुद्ध उपवास करे तो यह पादकुच्छ् कहलाता है।। १६।। यही पादकुच्छ चाहे जिस तौर तिगुना ( बारह दिन तक ) करे, तो पाजापत्य कहलाता है। श्रीर यही व्रत पहले तीन दिनों की एक मुठी श्रन्न खाकर विताव तो श्रतिकृच्छ्र कहलाता है॥ २०॥

कुच्छ्रातिकुच्छ्रः पयसा दिवसानेकविंशतिम्। द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकीर्त्तितः ॥ २१ ॥ पिएयाकाचामतकाम्बुसकूनाम्प्रतिवासरम् । एकरात्रोपवासश्च कुच्छूः सौम्योयमुच्यते ॥ २२ ॥

केवल दूध पीकर इकीस दिन वितावे, तो कुच्छातिकुच्छ् वत कहलाता है। श्रीर वारह दिन उपवास करने से पराक वत होता है।। २१।। पीना (तिल की खली) श्राचाम (मांड़-भात का पसेव ) तक ( माठा-खांछ-लस्सी ) जल श्रीर सत्तू इन ६र एक को एक-एक दिन पीकर पाँच दिन और बठाँ दिन उपवास से वितावे तो सौम्यकुच्छ्र व्रत होता है ॥ २२ ॥

एषां त्रिरात्रमभ्यासादेकैकस्य यथाक्रमम् । तुलापुरुष इत्येष ज्ञैयः पञ्चदशाहिकः ॥ २३ ॥ तिथिवृद्ध्याच्रेतिपग्डान् शुक्के शिख्यग्डसम्भितान् । एकैकं हासयेत्कुष्णे पिएडं चान्द्रायणं चरन्।।२४॥ पीना आदि पाँचों चीजों में हर एक की क्रम से तीन-तीन दिन खावे तो यह पन्द्रह दिन का तुलापुरुष नाम व्रत होता है ॥२३॥ / चान्द्रायण त्रत का यह विधान है कि शुक्क पुत्तमें जैसे-जैसे तिथि वहती जा्वें जुतना ही अनका प्रास बढ़ाते जाना और कुष्णपत्त में एक-एक घ-टाते जाना । ग्रांस का प्रमाण मयूरके अएडाके समान रखना चाहिये २४

यथाकथञ्जित्पिण्डानां चत्वारिंशच्छतद्वयम् । मासेनैवोपभुञ्जीत चान्द्रायणमथापरम् ॥ २५ ॥ ङुर्योत्त्रिषवणस्नायी कुच्छ्रं चान्द्रायणं तथा । पवित्राणि जपेत्पिण्डान् गायत्र्याचाभिमन्त्रयेत् २६

श्रथवा जिस प्रकार महीना भर में, दोसों चालीस ग्रास भोजन करें तो भा चान्द्रायण व्रत होजाता है ॥ २५ !! चान्द्रायण वा कुच्छू व्रत करे, तो तीनों काल स्नान करें, पवित्र मंत्रों का जप करें और जो ग्रास भोजन करने हों उन्हें गायत्री से श्रभिमंत्रित कर लेवे ॥२६॥

ञ्जनादिष्टेषु पापेषु शुद्धिश्चान्द्रायखेन तु । धर्मार्थं यश्चरेदेतचन्द्रस्येति सलोकताम् ॥ २७ ॥ कुच्ल्रकुद्धर्मकामस्तु महतीं श्रियमाप्रुयात् । तथा गुरुक्रतुफलं प्राप्नोति सुसमाहितः ॥ २८ ॥

जो पाप नहीं गिनाये हैं उनमें चान्द्रायण करने से शुद्धता होती है। श्रोर जो धर्म के श्रर्थ इस व्रत को करता है वह चंद्रलोक में माप्त होता है।। २७।। जो धर्म की कामना से बहुत सावधान होकर कुच्छ व्रत करता है उसके वड़ी लक्ष्मी श्रादि विभूति होती है। जिस प्रकार राजसूय श्रादि बड़े-बड़े यहीं का फल श्रवश्य होता है वैसाइनका भी समक्कता चाहिय।।२०॥

श्चत्वैतानृषयो धर्मान्याज्ञवल्क्येन भाषितान् । इदमूचुर्महात्मानं योगीन्द्रममितौजसम् ॥ २६ ॥ य इदन्धारयिष्यन्ति धर्मशास्त्रमतन्द्रिताः ॥ इह लोके यशः प्राप्य ते यास्यन्ति त्रिविष्टपम् ॥३०॥

याज्ञवल्क्य मुनि के मुख से इन धर्मों को सुनकर ऋषि लोग उन महात्मा तेजस्वी और योगिश्रेष्ठ से फिर वोले ॥ २६ ॥ जो लोग आलस छोड़कर इस धर्मशाल को धारण करेंगे वे इस लोक में यश और अन्त में स्वर्ग पावेंगे ॥ ३० ॥

## <sup>-</sup>याध्रवत्ययस्मृति ।

विद्यार्थी प्राप्तयादिद्यां धनकामो धनं तथा ।
आयुःकामस्तथाचायुःश्रीकामो महतीं श्रियम्॥३१॥
श्लोकत्रयमपि ह्यस्माद्यः श्राद्धे श्राविष्ट्यति ।
पितृणां तस्य तृप्तिः स्यादक्षया नात्र संश्यः॥ ३२॥
विद्यार्थी विद्या, धन की इच्छा करनेवाला धन, आयु चाहने-वाला आयु पाता है। और जो श्री (शोभा आदि) चाहे, तो उसकी श्री वहती है॥ ३१॥ जो आदसमय इसमें-ते तीन श्लोक भी सुनावेगा तो उसके पितरों को अक्षय तृप्ति पात होगी इसमें सन्देह नहीं है॥ ३२॥

ब्राह्मणः पात्रतां याति क्षत्रियो विजयी भवत् । वैश्यश्च घान्यघनवानस्य शास्त्रस्य घारणात् ॥३३॥ य इदं श्रावयेदिदान् दिजान् पर्वमु पर्वमु । अश्वमेघफलं तस्य तद्भावाननुमन्यताम् ॥ ३४॥

ब्राह्मण इस शास्त्र को पढ़े तो सुपात्र होजाता है क्षत्री विजयी और वैश्य भी धन-धान्य से युक्त होता है।। ३३।। जो पिएडत इस धर्मशास्त्र को हर एक पर्व में द्विजों को सुनावे उसको अष्ट्रव-मेघ यज्ञ का फल होता है। इन सब वार्तों की भी अनुमित आप करें।। ३४।।

श्चत्वेतद्याज्ञवल्क्योपि प्रीतात्मा मुनिभाषितम्। एवमस्त्विति होवाच नमस्कृत्वा स्वयम्भुवे॥ ३५॥

इति श्रीयाज्ञनल्क्यीये धर्मशास्त्र तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

इस प्रकार मुनियों का वचन सुनकर, याज्ञवल्क्यजी ने भी प्रसन्त होकर श्रीर परमात्मा की नमस्कार करके कहा कि ऐसा ही होवे।। ३४॥

श्रीयाज्ञवल्क्यस्मृति में प्रायश्चित्ताध्याय समाप्त। हरिः अ तत्सत्।